क्ष स्रो३म् ≉

## अथ वेदाङ्गप्रकाशः

तत्रत्यः पञ्चमो भागः

# सामासिकः

वैदिक पुस्तकालय दयानन्द आश्रम, अजमेर

## अथ वेदाङ्गग्रकाशः

तत्रत्यः पञ्चमो भागः

## सामासिकः

पारिंगिनंसुनिप्रगोतायामध्टाध्याय्यां चतुर्थो भागः ॥ श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृतव्याख्यासहितः ॥ पठनपाठनन्यवस्थायां सप्तमं पुस्तकम् ॥

प्रकाशक :

वैदिक पुरुतकालय, ह्यानन्द्र ग्राश्रम, अजमेर (राज॰)

नवमी बार १००० } वि० संबत् २०५१ { मूल्य : रु. १४.००

### वेबाङ्गप्रकाशः पञ्चमो भागः सामासिकः

सर्वाधिकार सुरक्षित :

प्रकाशक : बैदिक पुस्तकालय, अजमेर मुद्रक : बैदिक यन्त्रालय, अजमेर संस्करण : नवम, वि. सं. २०४१ मृष्टि संवत् । १,९६,०८,४३,०९४ मृल्य : १५ रुपये

#### प्रकाशकीय

गुरुवर विरजानन्दजी ने गंगा के किनारे एक पण्डित को अध्याध्यायी पाठ करते हुए गुना। उन्हें तत्काल रहस्य समफ्त में आगा जो व्याकरण उन्होंने पढ़ा है उसका मुल यह अध्याध्याधि है। यह उनकी पारदर्शी प्रतिमा का परिणाम था जो उन्होंने इसे अगुनव किया। सुनकर अप्टाध्यायी को स्मरण कर लिया और आर्थ पढ़ित की पुन: स्थापना कर दी। इसके लिए उन्हें किसी ने प्रेरणा नहीं दी, यह बात जहां आर्थ प्रन्यरत्त को विशेषता की ज्ञापक है वहीं इस रत्नपरीक्षा का सामर्थ्य उनके ऋषित्व को इंपित कर रहा है। गुरु के इस अपुतस्थान को स्थापी दयानन्दजी महाराज ने भूमण्डल में प्रचारित प्रसारित किया। इस प्रकार इस देश में विशुप्त आर्थ पढ़ित का पुनरु प्रमास्थ विश्व निक्या। उन्होंने अध्याध्यान के रहस्य को समक्षा और उसी दिन से अपनी पाठवाला में अध्याध्यायी और महाभाष्य का पठनपाठन प्रारम्भ कर दिया।

जो व्यक्ति प्रष्टाध्यायी पद्धित से नहीं पढ़ सके उनके लिए वेदांगप्रकाश की रचना की है। जो प्रषटाध्यायी पद्धित से पढ़ते हैं उनके लिए प्रषटाध्यायी भाष्य की रचना प्रारम्भ की थी परन्तु वह कार्य पुरा नहीं हो। सका। ऐसी स्थिति में व्याकरण के क्षेत्र में वेदांगप्रकाश का विशेष महत्त्व है। इससे ऋषि दयानस्य की श्रद्धा का परिचय मिलता है। ऋषि का मन्तव्य था प्रत्येक आर्य संस्कृत भाषा सीखे। बड़ी आष्ठु के लोगों को व्याकरण पढ़ने की सुविद्या के लिए इन बस्यों का प्रणयन किया। आशा है पाठक लाभ उठायेंगे।

—गजानन्द ग्रार्य मन्त्री, परोपकारिणी सभा

## सामासिक विषयसूची

| विषय पृष्ठ से                              | r       | पृष्ठ तक      |
|--------------------------------------------|---------|---------------|
| श्रथ सामासिक भूमिका ग्रन्थारम्भ से पूर्व   | पृथक् १ | ४ पृष्ठों में |
| श्रथ सामान्य समासविषयः                     | १       | 8             |
| श्रथ श्रव्ययीभाव समासः                     | 8       | १५            |
| श्रथ तत्पुरुषसमासः                         | १६      | ĘX            |
| १ तत्पुरुषसमासान्तप्रत्ययविषयः             | 88.     | २३            |
| २ द्वितीयातत्पुरुषविषयः                    | 28      | २६            |
| ३ तृतीया ,, ,,                             | २७      | ₹ १           |
| ४ चतुर्थी ,, ,,                            | ₹ १     | 32            |
| ५ पञ्चमी ,, ,,                             | 33      | 38            |
| ६ सप्तमी ,, ,,                             | 38      | 38            |
| ७ समानाधिकरण [प्रथमा] तत्पुरुष वा कर्मधारय |         |               |
| समासविषय:                                  | 38      | Хo            |
| ८ एकाधिकरणतत्पुरुषविषय:                    | 42      | ४७            |
| ९ षष्ठीतत्पुरुषविषयः                       | ४७      | ξ¥            |
| त्रथ बहुब्रीहिसमासः                        | Ęų      | 53            |
| श्रथ द्वन्द्वसमासः                         | 99      | 95            |
| श्रथ एकशेषद्वन्द्वादिविषयः                 | 99      | १२७           |

#### ।। ओ३म् ।।

## अथ सामासिकभूमिका

समास उसे कहते हैं कि जिसमें ब्रनेक पदों को एक पद में जोड़ देना होता है। जब ब्रनेक पद मिल के एक पद हो जाता है तब एक पद ब्रीर एक स्वर होते हैं, पर समास विद्या के जाने विना कुछ विदित नहीं हो सकता। इसलिये समास विद्या श्रवस्य जाननी चाहिये।

### समास चार प्रकार का होता है—

एक ग्रव्ययोभाव । दूसरा तत्पुरुष । तीसरा बहुवीहि ग्रीर चौथा द्वन्द्व ।।

ग्रव्ययोभाव में पूर्वपदार्थ, तत्पुरुष में उत्तरपदार्थ, बहुवीहि में ग्रन्य पदार्थ ग्रीर इन्द्र में उभय अर्थात् सब पदों के ग्रयं प्रधान रहते हैं। जिसका अर्थ मुख्य हो वही प्रधान कहाता है।

## अव्ययोभाव के दो भेद होते हैं-

एक पूर्वपदाव्यायीभाव । दूसरा उत्तरपदाव्ययीभाव ।।

## तत्पुरुष नव प्रकार का होता है-

द्वितीया तत्पुरुष । तृतीया तत्पुरुष । चतुर्थी त० । पञ्चमी त० । षष्ठी त० । सप्तमी त० । द्विगु । नत्र् श्रौर कर्मधारय ।।

## बहुवीहि दो प्रकार का है—

एक तद्गुणसंविज्ञान । दूसरा स्रतद्गुणसंविज्ञान ।।

## इन्द्रभो तीन प्रकारका होता है—

एक इतरेतरयोग । दूसरा समाहार श्रौर तीसरा एकशेष ।। इस प्रकार से ४ समासों के १६ (सोलह) भेद समभने योग्य हैं। श्रौर इनमें से श्रव्ययीभाव, तत्पुरुष श्रीर बहुबीहि लुक् श्रौर श्रक्तुक भेद से दो २ प्रकार के होते हैं। इनके उदाहरण स्रागे झावेंगे ।

इन समासों को यथार्थ जानने से सर्वत्र मिले हुए पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानने में अति सुगमता होती है और समस्त पदयुक्त संस्कृत बोलना तथा दूसरे का कहा समक्रभी सक्ता है। यह भी व्याकरण विद्या की अवयव विद्या है जैसी कि सन्धि विषय और नामिक विद्या लिख आये।

यहाँ जो पठनपाठन के लिये एक उदाहरण वा प्रत्युदाहरण लिखा है इसे देख इसके समान बन्य उदाहरण वा ब्रौर प्रत्युदाहरण भी उपर से पढ़ने पढ़ाने चाहियें।

इसके घागे प्रकृत जो कुछ लिखा जाता है वह सब (समर्थः पदविधिः ।। घ०२ । १ । १) इस सूत्र के भाष्यस्थ वचन हैं, जिसको जानने की इच्छा हो वह उक्त सूत्र के महाभाष्य में देख लेवे ।

(सापेक्षमसमर्थं भवतीति ।। महा० ग्र० २ पा० १ त्रा० १)

जो एक पद के साथ घ्रपेक्षा करके युक्त हो वह समर्थ होता है ग्रौर जो अनेक पदों के साथ घ्रार्कापत होता है वह प्राय: समास के योग्य नहीं होता।

जो सापेक्ष ग्रसमर्थ होता है ऐसा कहा जावे तो 'राजपुरुषो दर्शनीयः' यहाँ वृत्ति प्राप्त न होगी। यह दोष नहीं, यहाँ प्रधान सापेक्ष है क्यों कि प्रधान सापेक्ष का भी समास होता है और जहाँ प्रधान सापेक्ष है वहाँ वृत्ति प्रधान सापेक्ष है वहाँ वृत्ति प्रधान सापेक्ष होगा। उदाहरणम्— 'वेबदत्तस्य गुरुकुलम्'। यह दोष नहीं। यहां पष्ठी यहां पहाँ पद्या सहां करती है। जहां पष्ठी समुदाय की प्रपेक्षा नहीं करती है। जहां पष्ठी समुदाय की प्रपेक्षा नहीं करती हो। साले मी नहीं होता। 'किमोदन: बालोनाम् ?' यह कीन से बाली प्रधान स्वावतों का प्रायेन हैं ? ऐसे प्रधा में तपड्डनमात्र की प्रपेक्षा करके यह पष्ठी नहीं है। इसलिये यह समुदाय प्रपेक्षा नहीं। इत्यादि स्थलों में समास नहीं होता।

समास समयों का होता है।

समर्थ किसको कहते हैं ?

पृथक् पृथक् अर्थ वाले पदों के एकार्थीभाव को । यहाँ अगले वाक्यों में पृथक् पृथक् अर्थ वाले पद हैं:—जैसे—'राजः पुरुषः' इस वाक्य में राजः और पुरुषः ये दोनों पद अपने अपने अर्थ के प्रतिपादन करने में समर्थ हैं। और समास होने से इनका एकार्थीभाव हो जाता है: —यथा—राजपुरुष इत्यादि [ इन ] प्रयोगों में समास क्षत क्या विशेष हैं?

विभक्ति का लोप, ग्रब्यवधान, यथेष्ट परस्पर सम्बन्ध, एकस्वर, एक पद ग्रीर एक विभक्ति रहती है ।

एकार्थीभाव पक्ष में समर्थ पद का अर्थ—संगतार्थः समर्थः, संमुख्टार्थः समर्थ इति । और जैसे संगुष्टार्थ है जैसे संगतं घृतम्, ऐसा कहने से मिला हुआ विदित होता है । और जैसे संमुख्टोऽग्निरिति, ऐसा कहने से भी उक्त ही अर्थ विदित होता है । ग्रीर जहाँ व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है वहाँ संप्रेक्षितार्थः समर्थः श्रीर संवदार्थं समर्थं इति, यहाँ ग्रनेक पदों का सम्बन्धमात्र प्रयोजन है, इस व्यपेक्षा में ग्रनेक पद, ग्रनेक स्वर, ग्रनेक विभक्ति, वर्समान रहती हैं।

### वा-सिवशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणं न प्रयुज्यत इति वक्तव्यम् ।। —महा० अ०२ पा० १ आ०१॥

श्रनेक विशेषण युक्त विशेष्य का समास श्रीर समस्त का विशेषण के साथ योग नहीं होगा । सविशेषण जैसे 'ऋद्धस्य राजः पुरुषः' यहाँ राजा का विशेषण ऋद्ध होने से पुरुष के साथ राजन् राब्द का समास नहीं होता, (वृत्त) 'राजपुरुषः' इस समस्त राजन् शब्द के साथ ऋद्ध विशेषण का योग भी नहीं हो सकताॐ इसलिये समास-विद्या को समफ लेना सब मनुष्यों को अस्वस्त उचित्त है ॥

#### ।। इति भूमिका ।।

ॐ वर्षात् वही प्रसमर्थ होता है कि जिसका सम्बन्ध प्रतेक पर्दों के साथ हो जैसे राजन् मध्य का सम्बन्ध कद्ध और पुरुष के साथ होने से समास न हुआ वैसे सर्वत्र सम्भन्ता चाहिए प्रीर जहाँ प्रधान की सापेशा [प्रपेका] हो बहाँ तो सिविवेषण और वृत्त का भी विवेषण के साथ योग होता है जैसे 'वेवदत्तरस्य गुक्तुलम्' यहाँ पुरु प्रधान है, इसलिये कुल के साथ समास और देवदत्तक्य गुक्तुलम्' यहाँ पुरु प्रधान है, इसलिये कुल के साथ समास और देवदत्तका सम्बन्ध भी हो गया।

## अथ सामासिकः ॥

अथ सामासिकः पारम्यते । तत्र समासारकत्वारः । प्रथमोऽच्ययोभावः । द्वितीयस्तत्पुरुषः । तृतीयो बहुब्रोहिः । चतुर्थश्च द्वन्द्वः ।

१-समर्थः पदविधिः ।। मार्गा १।१।

समर्थपदयोरयं विधिशब्दैन सर्वविभक्त्वन्तः समासः। समर्थस्य विधिः समर्थविधिः। समर्थयोविधिः समर्थविधिः। समर्थानां विधिः समर्थविधिः। समर्थाद् विधिः समर्थविधिः। समर्थे विधिः समर्थविधिः। पदस्य विधिः पदविधिः। पदयोविधिः पदविधिः। पदानां विधिः पदविधिः। पदाद् विधिः पदविधिः। पदे विधिः पदविधिः। समर्थविधिश्च समर्थविधिश्च समर्थविधिश्च समर्थविधिश्च [समर्थविधिश्च]

समासानां व्याख्यानो ग्रन्थः सामासिकः । जिस ग्रन्थ में समासों की व्याख्या हो उसका नाम सामासिक है ।

२. यह [परिभाषा] सूत्र एकपद श्रौर श्रनेक पदों के सम्बन्ध में साधत्व विधायक है।

३. जो यह ग्रामे व्यास्या लिखी जाती है वह सब महाभाष्य की है।

समर्थविद्ययः ।। पदविधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्च पद-विधिश्च [ पदविधिश्च ] पदविधयः । समर्थविधयश्च पद- , विधयश्च । समर्थः पदविधिः । पूर्वःसमास उत्तरपदलोपी याद्दिक्क्को च विभक्तिः । सामर्थ्यं हिविधम् । एकार्थोमावः व्यपेक्षा च ।।

यह महाभाष्य का बचन है। जिसमें भिन्न-भिन्न पदों का एकपद, अनेक स्वरों का एकस्वर, अनेक विभक्तियों की एक विभक्ति हो जाती है उसकी एकशर्थीभाव, और एकपद का अनेक पदों के साथ सम्बन्ध होने को व्यपेक्षा कहते हैं।। सो प्रस्थयविधान में और पराष्ट्रव्यद्भाव में भी जाननी चाहिये। समास का प्रयोजन यह है कि अनेक पदों का एकपद, अनेक विभक्ति में की एक विभक्ति और अनेक स्वरों का एक स्वर होता। "वृत्तिस्तिह कस्सान्न भवित महस्कष्ट श्रित इति। स्विशेषणना वृत्तिन वृत्तस्य वा विशेषणं न प्रयुक्त इति। स्विशेषणना वृत्तिन वृत्तस्य वा विशेषणं न प्रयुक्त इति। स्विशेषणना कृति वृत्तस्य वा विशेषणं में प्रयुक्त इति। सह विशेषणं सहित जो कष्ट है सो श्रित के साथ समास की प्राप्त नहीं होता और जो समास भी करकें तो भी कष्ट का श्रित के साथ साम की श्राप्त नहीं होता और जो समास भी करकें तो भी कष्ट का श्रित के साथ साम के हो। इसके उदाहरणं तथा प्रस्थुदाहरणं इस सूत्र के आगे कहें।।

## २-सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे ।। म्र०२।१।२॥

जो ब्रामन्त्रित पद परेहो तो पूर्व सुबन्त को पराङ्गबद्धाव स्वर विधि करने में होवे। ब्रायीत् ब्रामन्त्रित पद का जो स्वर हैवही पूर्व सुबन्त का स्वर हो जावे। सम्बोधन पद के परे सुबन्त पूर्व पद के स्थान में पराङ्गयत् ब्रयीत् सम्बोधन पद का जो स्वर है वहीं स्वर हो जाता है। कुण्डेनाटन्। परशुना वृश्वन्। मद्राणां राजन्। कश्मीराणां राजन्। मपायानां राजन्। क्षिति किम् ? पोडणे पीड्यमान। ब्रामन्त्रित इति किम् ? पोडे गार्थः। परप्रहणं किम् ? पूर्वस्य माभूत्। देवदत्तस्य कुण्डेनाटन्। स्वर इति किम् ? कृषे सिञ्चन्। चर्मे नमन् [ चर्मे नमन् ] पत्वणत्ये प्रति पराङ्गवस मवति।

#### ३-वा०-सुबन्तस्य पराङ्गवद्भावे समानाधिकरणस्योपसंख्या-नमनन्तरत्वात ॥

जैसे—तीक्ष्णया सूच्या सीव्यन् । तीक्ष्णेन परशुना वृश्चन् ।।

## ४-वा०-अव्ययानां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥

उच्चैरधीयान । नीचैरधीयान ॥

५-प्राक् कडारात् समासः ॥ 🕫 २।१।३॥

जो इस सूत्र से आगे ( कडारा:कर्मधारये ।। अ० २।२।३८ ) यह सूत्र है वहां तक समास का ऋधिकार जानना योग्य है ।।

#### ६-सह सुपा ॥ अ०।२।१।४॥

'तह' ग्रहणं योगविभागार्थम् । सह सुप् समस्यते केन सह । समर्थेन । अनुव्यवलत् । अनुवियतत् । ततः सुपा च सह सुप् समस्यते । उदाहरणम् । अजाकुपाणीयम् । पुनक्त्स्यूतम् । वासो देयं न पुननित्कृतीरथः अधिकारक्ष्ण त्रक्षाः । यस्य समासस्यान्य-लक्षत्रणं नास्ति, इदं तस्य लक्षणं भविष्यति ।

ऐसा जानना कि जिसका लक्षण कोई सूत्र न होने उस समास की सिद्धि करने वाला यह सूत्र है। यहाँ से आगे तीन पद का अधिकार है। सो ये हैं—सह, सुप् और सुपा।।

## ७–वा∘∸इवेन सह समासो विभक्त्चलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वर-त्वञ्च वक्तव्यम् ।।

जैसे - वासंसी इव । कुन्यें इव ॥

#### [ अथ अव्ययीभावः ]

द-अव्ययोभावः ।। <sub>श्र०२।१।५॥</sub>

यहां से मागे जो समास कहेंगे उसकी म्रव्यय संज्ञा जाननी चाहिये । ''पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः'' । म्रव्ययीभावसमास में पूर्वपद का म्रथं प्रधान होता है ।।

९-अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिच्युद्धचऽर्थाभावाऽत्ययाऽसम्प्रति-शब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथाऽऽनुपूर्व्ययोगपद्यसादश्यसंपत्तिसाक -ल्यान्तवचनेतु ।। प्र० २ । १ । ६ ॥

विभक्ति से लेके ग्रन्त शब्द पर्यन्त १६ (सोलह) ग्रर्थ हैं उनमें वर्तमान जो झब्यम हैसो सुबन्त के साथ समास पावें, वह अव्ययोगावसंज्ञक हों। "विभक्तिवचने तावत्"। वचन शब्द का विभक्ति ग्राहि सब के साथ योग जानना।

विभक्ति - स्रीध्वधिकृत्य कथा प्रवर्त्तते । 'ग्रिधिस्रि' ग्रिध-कुमारि ।

१०-ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपादिकस्य ।। म्र०१।२।४७॥

१. 'श्रव्ययोभावत्रव' ( श्र० २ । ४ । १८ ) इस सूत्र से यहां नृतुंसक निक्ज होता है और ''श्रव्ययादाप्सुपः'' ( श्र० २ । ४ । ८२ ) इस सूत्र मे यहां सुष् का लुक् होता है ।

जो नपुंसक लिङ्क अर्थ में वर्तमान हो तो उसके अन् को हस्व हो। प्रतिरि कुलम्। अधिस्नि, इत्यादि । नपुंसक इति किम् । ग्रामणीः। सेनानीः । प्रातिपदिकस्येति किमर्थम् । काण्डे तिष्ठतः। कृडये तिष्ठतः।।

समीपवचने—कुम्भस्य समीपम् = उपकुम्भम् । उपमणिकम् । उपशालम् ।।

### ११-नाव्ययीभावादतोऽम् त्वपञ्चम्याः ।। ग्र०२।४। ६३॥

प्रदत्त श्रव्ययीभाव समास से मुप का लुक न हो किन्तु उसकी श्रम् श्रादेश हो जाय पञ्चमी को वर्ज्ज के। जैसे— उपराजम्। श्रविद्यातम्। श्रनश्चेति टच्'।उपमणिकं तिष्ठित। उपमणिकं पश्य ।उपकुम्भं पश्यति । श्रपञ्चम्या इति किम् । उपकुम्भादानय।।

## १२—तृतीयासप्तम्योर्बहुलम् । 🕫 २ । ४ । ६४ ॥

श्रदन्त श्रव्ययीभाव समास से तृतीया श्रीर सप्तमी को श्रम् श्रादेश बहुल करके हो प्रयात् पक्ष में लुक् हो । जैसे —उपकुम्भं कृतम् । उपकुम्भेन कृतम् । उपकुम्भं निधेहि । उपकुम्भे निधेहि ।।

समृद्धि—मद्राणां समृद्धिः 'सुमद्रम्" । ''सुमगर्ध'' वर्त्तते । व्यृद्धि—ऋद्धि का न होना गवदिकानामृद्धे रेभावः ''दुर्गवदिकम्" । दुर्गवनम्" वर्त्तते ।

ग्रर्थाभाव—वस्तु का ग्रभाव। मक्षिकाणमभावो "निर्मक्षि-कम्। "निर्मशकम्" वर्त्तते।

१. [ अनक्च ॥ अ० ५ । ४ । १०८ ॥ सामासिक—३२ ] ॥

ग्रत्ययः—नाशः [ निवृतिः ] म्रतीतानि हिमानि यः समयं "निहिमम्"। "निःशीतम्" वर्त्तते ।

ग्रसम्प्रति—ग्रर्थात् इस समय नहो । सम्प्रति क्षुन्नास्ति "ग्रतिक्षुधम्" । त्रतितैसृकम्" ।

शब्दप्रादुर्भाव—शब्द का प्रकाश [प्रसिद्ध] होना । [''इतिपाणिनि'']।''इतिपतञ्जलि''। ग्रर्थात् पाणिनि, पतञ्जलि शब्द लोक में प्रसिद्ध हैं]।

पश्चात्—रथानां पश्चात् "ग्रनुरथं" पादातम् ।

यथा—योग्यता वीष्सा पदार्थानतिवृत्तिः सादृश्यं चेतिः यथार्थाः ।

[योग्यतायाम्—] ग्रनुरुपम्। यह रूप के योग्य है।

[ वीप्सायाम्— ] श्चर्थमर्थम्प्रतीति "प्रत्यर्थम्" ।

पदार्थानतिवृत्तौ—[ शक्तिमनतिक्रम्य ] ''यथाशक्ति'' ''यथाबलम्'' इत्यादि ।

[ सादृश्ये—हरेः सादृश्यं—"सहरि" ] ।

श्रानुपूर्व्यम्—ग्रनुक्रमम् [ज्येष्ठस्यानुपूर्व्यणेति "ग्रनुज्येष्ठम्" ] "ग्रनुज्येष्ठ" प्रविशन्तु भवन्तः ।

यौगपद्यम्—एककालम् । "सचकं" घेहि । युगपच्चकं घेहीत्यर्थः।

सादृष्यं नाम---समान । कालेसमानम् । सदृशः सख्या "ससिख" ।

सम्पत्तिः—ग्रथीत् ग्रच्छे प्रकार प्राप्ति । ब्रह्मणः सम्पत्तिः "सब्रह्म" । "सधनं" देवदत्तस्य । साकल्यं नाम—सब । तुषेण सह भुड़्क्ते ''सतुषम्'' [तुषसहितं सकलं भूनक्तीत्यर्थैः]। ''सबुसम्''।

ग्रन्तवचन---

#### १३-ग्रन्थान्ताधिके च ॥ ग्र०३।६।७९॥

जो ग्रन्थ उत्तर पद परे हो तो ग्रन्थान्त में तथा ग्रधिक ग्रर्थ में वर्त्तमान् जो सह शब्द है उतको स मादेव हो। सज्योतिपधीते समुहुत्तम् । सस्प्रहं ब्याकरणमधीते । ग्रधिके। सद्रोणा खारी। समाव: कार्यापण:।।

#### १४-अव्ययीभावे चाकाले ।। अ०६।६। ६१॥

श्रव्ययोभाव समास में कालवाची भिन्न उत्तरपद परेहो तो सह को स श्रादेश हो। सचक्रम् । सबुसम् । श्रकाल इति किम्। सहपूर्वाह्मम्। सभाष्यम्। साग्न्यधीते। [?]

#### १५-यथाऽसाद्दश्ये ।। अ०२।१।७॥

जो तादृष्य भिन्न ग्रथं में [यथा ] अव्यय [ःहै] तो सुवन्त के सञ्च समास को प्राप्त हो, वह समास अव्ययोभावसंत्रक हो। यथावृद्धं आह्याणानामन्त्रसन्त । येथे वृद्धाः "यथावृद्धम्"। यथाऽ-ध्यापकम् । असादृथ्य इति किम् । यथा देवदत्तस्त्रसा यज्ञदत्तः।

#### १६-यावदवधारणे ।। ग्र०२।१।६॥

जो अकधारण [ इयलापिरच्छेद ] अर्थ में वर्तमान [ यावत्] अव्यय [ है ] सो सुवन्त के सङ्क समास पावे । यावतमा आह्मणानामन्त्रयस्व । यावन्त्यमत्राणि संभवन्ति पञ्च पड्वा तावत् आमन्त्रयस्व । अवधारण इति किम् । यावदृत्तं तावद्भ सम्म

#### १७-सुत्प्रतिना मात्रार्ये ।। <sub>म</sub>०२।१।९॥

मात्रा बिन्दुः स्तोकमल्पमिति पर्यायाः। जो मात्रार्थं में . वर्त्तमान प्रति उसके साथ मुक्तनतममास पावे सो ब्रव्ययीभाव संज्ञक हो । ब्रस्त्यत्र किञ्चिष्ठ्याकम् "शाकप्रति" । सूपप्रति । स्रोदनप्रति । मात्रार्थं इति किम् । वृद्यं प्रति विद्योतते विद्युत् । . सुविति वर्त्तमाने पुनः मुब्बुब्रहणमञ्ज्ययनिवृत्यर्थम् ।

#### १८-अक्षशलाकासंख्याः परिणा ।। अ०२।१।१०॥

ो प्रक्ष, शलाका और संख्यावाची शब्द एक हि वि इत्यादि, परि के साथ समास को प्राप्त ही वह अव्ययोभाव संक्रक समास है। अक्षोण परिकीडन इति "अक्षपरि"। शलाकापरि। एकपरि। द्विपरि। त्रिपरि।

#### १६-वा०-अक्षशलाकयोश्चैकवनान्तयोरिति वक्तव्यम् ।।

इह माभूत् । ग्रक्षाभ्यां वृत्तम् । ग्रक्षैवृत्तम् ।

## २०-वा-कितबव्यवहार इति वक्तव्यम् ।।

इह माभूत् । श्रक्षेणेदं न तथा वृत्तं शकटेन यथा पूर्वमिति ।

## २१-विभाषा अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या ै।। 🕫 । १। ११॥

१. [ यह एक ही मुत्र है, दो नहीं। पूर्व मुदित संस्करणों में संगोधकादि भूत से पृथक्-पृथक् छुव गया है। इसके लिये देखिये महर्षि दयानन्द सरस्वतीजी कुत अव्याध्यायीभाष्य भाग प्रथम, पृष्ठ १९९ से १२३। वहाँ इस सूत्र पर स्वनामधन्य महिष तिखते हैं—'इस मुत्र में 'विभाषा' यह अधिकार है। धर्यात् अब तक नित्य न आयि, तब तक श्रिकार । इसके ब्रागे जो-जो समास कहेंगे सो-सो विभाषा करके होंगे श्रव्यात् पक्ष में विग्रह भी रहेगा । जहां-जहां वि० ऐसा सकेत करें वहां-वहां विकल्प जानना । जो श्रप, परि बहिस् श्रीर प्रज्ज्ञ का [पञ्चम्मत्त ] मुबन्त के साथ समास विकल्प करके होता है वह श्रव्ययोगान कहाता है । जैसे-जिस् स्पाविमत्तं वृष्टो देव: । अपत्रिगतुंभ्यो वा । ग्रामाद्बहिबंहिश्चाम् । बहिश्चामात् । बहिश्शब्दयोगे पञ्चमीभावस्वैतदेव ज्ञापकम् ।

### २२-ग्राङ्मर्यादाभिविध्योः ।। ग्र॰ २ । १ । १२ ॥

जो सर्यादा ग्रीर ग्रभिविधि ग्रर्थ में ग्राङ् पञ्चस्यन्त सुबन्त के सङ्ग वि० समास को प्राप्त होता है सो समास ग्रब्ययीभावसंज्ञक होवे। [मर्यादा—] ग्रापाटलिपुत्रं वृष्टो देव:। ग्रापाटलिपुत्रात्। ग्रभिविध—ग्राकुमारं यदा: पाणिने:। ग्राकुमारेम्य:।

## २३-लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये ।। 🕫०२।१।१३॥

जो आभिमुख्य [अर्थात् सम्मुख] अर्थहो तो लक्षण अर्थात् चिह्नवाची सुबन्त के साथ अभि और प्रति [शब्द]

विकल्प करके समास हुधा करेगा। महाभाष्यकार ने इस सूत्र में योग-विभाग किया है। प्रयांतु "विभाषा" वह अधिकार के निये पृथक् किया है। इससे यह जाना जाता है कि पाणिन जी महाराज का बनाया एक ही मुत्र है। और ज्यादित्य भट्टोजियीक्षितादि नचीन लोगों ने इस सूत्र को प्रजग-प्रजग प्रयांत् दो सूत्र करके व्याख्या की है। तथा इस समय के छत्रे हुए पुस्तकों [ प्रष्टाष्ट्यायी, न्याल धादि ] में भी दो सुत्र लिखे हैं। सी महाभाष्य से विरुद्ध है। क्योंकि जो दो ही सूत्र होते, तो महाभाष्यकार सीगविभाग क्यों करते"]॥ तं ।। वि जसमास को प्राप्त हों वह [समास ] अव्ययीभाव सं हो। जैसे—अभ्यग्नि शलभा: पतन्ति = अग्निमभि । प्रत्यग्नि = अग्नि प्रति । स्राभिमुख्ये किम् ? देशं प्रति गतः।

#### २४-अनुर्यत्समया ॥ म्र०२।१।१४॥

समया नाम समीपता। जिसके समीप को अनु कहता हो उसी लक्षणवाची सुबन्त के साथ [अनु] वि० समास पावे सो [समास ] अक्ष्ययीभावसंज्ञक हो । जैसे—अनुवनमञ्जनिर्गतः । अनुबुक्षम् । अनुरिति किम् ? वनं समया। यत्समयेति किम् ? वृक्षमनु विद्योतते विद्युत्।

#### २५-यस्य चायामः ।। मः २।१।१५॥

श्रायामो वैध्यम् । जिसके लम्बेपन को श्रमु कहता हो उसी लक्षणवाची सुक्त के सङ्ग [ श्रमु ] वि० समास पावे सो [समास ] श्रव्ययीभावसंज्ञक हो। श्रमुगङ्गं वाराणती । श्रमुयमुतम्मयूरा । यमुनाऽऽयांनेन मजुराऽऽयामो लक्ष्यते । श्रायाम इति किम् ? वृक्षममु विधोतते विद्युत् ।

## २६-तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च ।। म्र०२।१।१६॥

जो तिष्ठद्गु आदि शब्द निपातन किये हैं वे अध्ययीभाव-संज्ञक हों। तिष्ठद्गुकालविशेष:। जैसे—तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहनाय, स तिष्ठद्गु कालः। वहद्गु। आयतीगवम्।°

१. [बा॰ तिष्ठदमु कालिबेबेषे ॥ महा॰ २ । पा॰ १ । झा॰ २ ॥ तिष्ठदमु, बहदमु, ध्रायतीगवम्, इति त्रयः कब्दाः कालिबेबेषे निपातिता इति विजेयम् ॥ इस सुत्र में चकार निश्चयार्थक है । तिष्ठदमु झादि निपातों

## २७-वा०-खलेयवादीनि प्रथमान्तान्यन्यपदार्थे समस्यन्त इति वक्तव्यम् ।'

[ स्रर्थात् खलेयवादि जो प्रातिपदिक हैं उन प्रथमान्तों का [ काल में और | ग्रन्थपदार्थ में समास समभना चाहिये ]।

— खलेयवम् । खलेबुसम् । लूनययम् । लूग्यानयवम् । पूत्रयवम् । पूत्रयानयवम् । संहृतयवम् । संहृयाणयवम् ] । संहृतवुसम् । संहिय्याणबुसम् । एते कालबाब्दाः । समभूमि । समपदाति । सुष्यमम् । विष्यमम् । निष्यमम् । दुष्यमम् । अपरसमम् । प्रावतिसमम् । अपरसमम् । अपरसमम् । अपरसमम् । अपरसमम् । अपरसमम् ।

## इच् कर्मव्यतिहारे ।। [ कर्मव्यतिहार प्रर्थात् परस्पर

को हो ग्रन्थयीभाव संज्ञा हो । श्रतः ''परमं तिष्ठद्गु'' यहां परम शब्द का समास नहीं हुन्ना ] ॥ सं० ॥

१. बिलेयबादि जो प्रातिपदिक हैं उन प्रथमानों का अन्यपदार्थ में अर्थोत् काल के अतिरिक्त स्वामी आदि अर्थ में भी समास समभना बाहिए भीर वे समस्त प्रथमान्त ही प्रयुक्त हों, यह इस वासिक का प्रयोजन है।

काल में जैसे—खेले यवा बुसानि च यस्मिक्ताले, स काल: खिलेयमें 'खेलेबुसम' छूना यवा यस्मिकाले; स 'खुनयबम्'। प्रप्यक्ष भी जैसे— खेल यवा बुसानि च सन्त्यस्य, संकोवयमें 'खेलेबुस' पुरुष:। प्रयात् जिसके खीलहान में जीया बुस हों इसी प्रकार 'खूनयब' 'खूयमानवर' इत्यादि अध्द भी जानने चाहिये ]। सं०।। प्रहरणादि धर्षं में समासान्त इन् प्रत्ययान्त शब्द भी श्रव्ययी-भावसंज्ञक हों, फिर धव्ययोभावष्य ।। घ० १ । १ । ४ ।। इससे श्रव्ययस्त्रक होकर विभक्ति का लुक् हो जाता है; जैसे— दण्डेश्च दण्डेश्च प्रहृत्य इदं युद्धं वृत्तं = ] "दण्डादण्डि" । मुसलामुसलि । नखानि । [ श्रत्र "श्रन्येषामपि वृश्यते" श्र० ६ । ३ । १३७ ।। इति दीर्घः ] ।

## २८-पारे मध्ये षष्ठचा वा ॥ ग्र०२।१।१७॥

जो पार और मध्य शब्द षष्ठघन्त सुबन्त के सङ्ग वि० समास पावें सो समास ग्रव्ययोभावयंज्ञक हो। और [ग्रव्ययोभाव समास पक्ष में इन दोनों शब्दों को ] एकारान्त निपातन भी किया है केंसे—पार गङ्गायाः=पारे गङ्गम्। मध्यं गङ्गायाः=पध्ये गङ्गम्। पष्ठां साह्मयः प्रश्नम्। पर्छामाध्यम्। यहां फिर "वा" ग्रह्मश्य प्रश्ने—गङ्गायारम्। गङ्गामध्यम्। यहां फिर "वा" ग्रह्मश्य का प्रयोजन यह है कि पक्ष में पष्ठी समास हो के वाक्य भी रह जावे। जैसे—गङ्गायाः पारम्। गङ्गाया मध्यम्।

१. किर्मव्यतिहार अर्थ में समासान्त इच् प्रत्यय (अ० १/४)१२७-१२= ) होता है और इच् प्रत्यान्त जो मब्द हैं वे तिष्ठद्गु प्रमृतिगण गणपाठ स्त्र ७) में होने से अव्ययसंत्रक हो जाते हैं। इसलिये इस अव्ययीभावप्रकरण में तिष्ठद्गुप्रमृति गण के साथ इसका उल्लेख किया है। वैसे यह सूत्र पृथक् रूप से धागे बहुबीहि समासाधिकार में तिखा जावेता।

पूर्व मुद्रित संस्करणों में जो इसे वार्त्तिक करके लिखा है वह लेखकादि की भूल प्रतीत होती है ] ॥ सं०॥

#### २६-संख्या वंश्येन<sup>९</sup> ॥ म०२।१।१८॥

जो बंश्यवाची सुबन्त के साथ संख्यावाची सुबन्त वि० समास पावे तो ग्रव्ययीभावसंज्ञक हो, जैसे—हो मुनी व्याकरणस्य बंश्यी । "द्विमुनि" व्याकरणस्य । "त्रिमुनि" व्याकरणस्य ।

#### ३०-नदीभिश्च ॥ ग्र०२।१।१९॥

जो संख्यावाची मुबन्त नदीवाची मुबन्तों के साथ समास को प्राप्त विक होवें सोंक । जैसे सप्तमाङ्गम् । दिव्यमुनम् । पञ्चतदम् । सप्तमोदावरम् । [यहां "नदीभः संख्यायाः समाहारेऽव्ययीमाचो बस्कवा" दाक सा वाक से समाहार अर्थ में यह समास समक्षना चाहिये, इसलिये एकनदं ऐसा प्रयोग नहीं होता ]।

#### ३१-अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः ॥ 🕫 ४ । ४ । १०७ ॥

श्रव्ययोभाव समास में शरत् श्रादि प्रतिपदिकों से टच् प्रत्यय होवे। जैसे—शरदः समीपम् = उपशरदम्। प्रतिशरदम्। उपविवाशम् । प्रतिविपाशम्। श्रव्ययीभाव इति किम् ? परमशरत्।

#### ३२-अनश्च ॥ ग्र० ४।४।१० ॥

१. [बंजो द्विघा—विद्ययाजन्मना च । तत्र भवो बंश्यः, तेन । दिगादित्वाद् (ग्र०४ । ३ । १४) यत् ] ॥ सं०॥

२. दो मुनि ऋर्थात् पाणिनि ग्रौर पतञ्जलि । [?]

३. तीन मुनि ग्रर्थात् पाणिनि, पतञ्जलि ग्रौर शाकटायन । [?]

श्रन् जिसके श्रन्त में हो उस सुबन्त से टच् प्रत्यय हो। जैसे राजः समीपं = उपराजम्। श्रात्मनि श्रव्धि इति = श्रघ्यात्मम्। प्रत्यात्मम्।

## ३३-नपुंसकादन्यतरस्याम् ।। <sub>য়० १।४।१०९॥</sub>

श्रनन्त नपुःसक सुबन्त से श्रब्धयीभाव समास में समासान्त टच् प्रत्यय वि० [से] हो। चर्म चर्म प्रति इति =प्रतिधर्मम्। प्रतिचर्म। उपचर्मम्। उपचर्म।

## ३४-नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः ।। <sub>श्र०५।४।११०॥</sub>

नदी, पौर्णमासी, ब्राग्रहायणी, ये तीन प्रातिपदिक जिनके क्रन्त में हों उन समस्त समुदायों से ब्रब्ययीभाव समास में समासान्त टच् प्रत्यय वि० हो । जैसे—नद्याः समीपं = उपनदम् । उपनदि । उपपीर्णमासम् । उपपीर्णमासि । उपाग्रहायणम् । उपाग्रहायणि ।

#### ३५-झयः ॥ ग्र०४।४।१११॥

म्य प्रत्याहार जिसके श्रन्त में हो उस सुबन्त से श्रब्धयी-भाव समास में समादान्त टच् प्रत्यय वि० [से ] हो। जेसे— उपसमिधम् । उपसमित् । उपदृषदम् । उपदृषत् । श्रतिक्षुधम् । श्रतिकृत्

## ३६-गिरेश्च सेनकस्य ॥ अ०४।४।११२॥

सेनक श्राचार्य के मत में गिरि शब्दान्त प्रातिपदिक से श्रव्ययीभाव समास में समासान्त टच् प्रत्यय वि० [ से ] हो । जैसे । श्रन्तांगरम् । श्रन्तांगरि । उपगिरम् । उपगिरि । श्रद्ययीभाव समास में इतने समासान्त प्रत्यय होते हैं ।

#### ३७-अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् ।। ग्र०२।१।२०॥

जो संज्ञा हो तो अन्यपदार्थ में वर्त्तमान जो मुबन्त सो नदीवाची [ "नदीभि:" इत्यनुवर्त्तते ] सुबन्त के साथ समास पावे । जंसे — [ उन्सत्ता गङ्गा यहिमन् देशे = ] "उन्सत्तगङ्ग" नाम देश: । लोहितगङ्ग नाम देश: । कृष्णगङ्गा नाम देश: । अनैगङ्गा नाम देश: । अन्यपदार्थ इति किम् ? कृष्णवेणी । संज्ञायामिति किम् ? शीक्षमङ्गो देश: ।

।। इत्यव्ययीभावः समासः समाप्तः ।।

#### अथ तत्पुरुषः ।।

#### ३८-तत्पुरुषः ॥ म०२।१।२१॥

यहां से लेके बहुब्रीहि समास से पूर्व-पूर्व तत्पुरुप समास का अधिकार है। \*

#### उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः ।।

तत्पुरुष समास में उत्तरपद का ग्रर्थ प्रधान होता है।

#### ३६-द्विगुश्च ।। अ०२।१।२२॥

द्विगु समास भी तत्पुरुषसंज्ञक होता है "द्विगोस्तत्पुरुषत्वे नमासान्ताः प्रयोजनम्।"

#### ४०-समासान्ताः ॥ ग्र० १।४। ६८॥

श्रव जो प्रत्यय कहेंगे वे समासान्त होंगे श्रर्थात् उनका समास के ही साथ ग्रहण किया जायगा। जैसे—पञ्चराजी।

१. [''शेषो बहुन्नीहिः'' (ग्र० २ । २ । २३) । । इस सूत्र तक इसका ग्रिधिकार जानना चाहिये ] ॥ सं०॥

दशराजी । पञ्चराजम् । दशराजम् । द्वघहः । त्रघहः । पञ्चगवम् । दशगवम् ।

### ४१-गोरतद्धितलुकि ।। अ० ४।४। ९२॥

तद्धितलुक् को वर्ज के गो शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त
टच् प्रत्यय हो । जैसे—परमगवः । उत्तमगवः। पञ्चगवम् ।
दशगवम् । प्रतद्धिततुकीति किम् ? पञ्चभिगीभिः कीतः=
पञ्चमुः । दशगुः । तद्धितग्रहणैन किम् ? सुब्लुिक प्रतिषेषो
माभूत् । जैसे—राजगविमच्छिति राजगवीयित । लुग्ग्रहणारिकम् ?
तिद्धित एव माभूत् । पञ्चभ्यो गोभ्य श्रागतं पञ्चगवरूष्यम् ।
पञ्चगवमयम् ।

#### ४२-ऋक्पूरब्धः पथामानक्षे ।। मन् ११४। ७४॥

जो प्रक्षसम्बन्धी अर्थ न हो तो ऋक्, पुर्, अप्, धुर् और पथिन् ये जिनके अन्त में हों उन प्रातिपदिकों से समासान्त अकार प्रत्यय हो। जेसे [ऋक्-] अविवयाना ऋक् यरिमन् सोऽनृचो प्राह्मणः। बहुव्यः। [पुर-] ब्राह्मणपुरम्। नान्धीपुरम् [अप्-] हिंगता आपो यस्मिन् तद् = हीपम्। अन्तरीपम्। समीपम्। [धुर्] राज्ञः धूः = राजधुरा। महाधुरा। [पियन् —] देवपथः। जलपथः। अन्तभः हति किम् ? अक्षस्य धूः = अक्षधः। दृढ्यूरकः।

#### ४६-अच् प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोम्नः ।। अ०१।४।७१॥

जो प्रति, ग्रनु ग्रीर श्रव पूर्वक सामन् ग्रीर लोमन् प्रातिपदिकहों तो उनसे समासान्त श्रच् प्रत्ययहो।प्रतिसामम्।

१. [ अ अनक्षे, इति ज्छेद: ऋगावन्तात:, समासान्त:, अः, अक्षे या धूस्तदन्तस्य तु न ] ॥ सं० ॥

ग्रनुसामम् । ग्रवसामम् । प्रतिलोमम् । ग्रनुलोमम् । ग्रवलोमम् ।

#### ४४-अक्ष्णोऽवर्शनात् ॥ य० १।४।७६॥

दर्शन भिन्न प्रथं में ब्रक्षि शब्द से समासान्त श्रज् प्रत्यय हो । जैसे—पुष्कराक्षम् । उदुम्बराक्षः । श्रदर्शनादिति । किम् । स्राह्मणाक्षि ।

#### ४५-ब्रह्महस्तिभ्यां वर्च्चसः ॥ अ०५।४।७०॥

ब्रह्मन् श्रीर हस्तिन् शब्द से परे जो [प्रकाशवाचक ] वर्चस् [शब्द ] उससे समासान्त अच् प्रत्यय हो। जैसे—ब्रह्मणो वर्चः ''ब्रह्मवर्चसम्" । हस्तिनो बर्चः ''हस्तिवर्चसम्" ।

#### ४६-वा०-पल्यराजभ्यां चेति वक्तव्यम् ॥

[ पल्य सौर राज शब्द से परे जो वर्चस् शब्द उससे भी समासान्त ग्रच् प्रत्यय हो ] पल्यवर्चसम् । राजवर्चसम् ।

#### ४७-अवसमन्धेभ्यस्तमसः ॥ अ०५।४।७९॥

श्रव, सम् श्रीर श्रन्ध शब्द से परे जो तमस् [शब्द] उससे समासान्त श्रच् प्रत्यय हो । जैसे—श्रवगतं नाम प्राप्तं तमः "श्रवतमसम्"। सम्यक्तमः "सन्तमसम्" । श्रन्थन्तमः "श्रन्धतमसम्" [महत्तम इत्यर्थः] ।

## ४८-श्वसो वसीयः श्रेयसः ॥ अ०१।४।८०॥

जो श्वस् शब्द से परे वसीयस् श्रौर श्रेयस् शब्द हों तो उनमें समासान्त स्रच् प्रत्यय हों। श्वोवसीयसम्। श्वःश्रेयसम्।

 <sup>[</sup> क्व: श्रेयसं ते भूयात् = कोभनं श्रेयस्ते भूयादित्यर्थ: । क्वोबसीय-समित्यस्यैव पर्याय: । इति काशिकायाम् ] ॥ सं० ॥

#### ४६-अन्ववतप्ताद्रहसः ।। अ०१।४। ५१॥

[ अनु, श्रव और तप्त शब्द से परे जो रहस् शब्द उससे समासान्त श्रच् प्रत्यय हो । जैसे— ]

अनुरहसम् । अवरहसम् । तप्तरहसम् ।

### ५०-प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात् ॥ अ०५।४।६२॥

जो प्रति से परे सप्तमीस्थ उरस् उससे समासान्त श्रज् प्रत्यय हो । जैसे—उरसि प्रति ''प्रत्युरसम्'' । सप्तमीस्थादिति किम् ? प्रतिगतमुरः ''प्रत्युरः'' ।

#### ५१-अनुगवमायामे ॥ ग्र०४।४। ८३॥

यहां आयाम [ दीर्घतावाच्य ] अर्थ में अनुगव अन् प्रत्ययान्त निपातन किया है। गोरनु = अनुगवम् यानम्। आयाम इति किम् ? गवां पश्चादनुषु।

### **५२-द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः ॥ अ०५।४। ५४॥**

जो वेदि के प्रमाण से श्रधिक द्विगुणः वा त्रिगुण वेदि हो सो कहिये द्विस्तावा । त्रिस्तावा [ वेदिः ] । ये वेदि के नाम हैं । [ वेदिरिति किम् ? द्विस्तावती त्रिस्तावती रज्जुः ] ।

### **५३-उपसर्गादध्वनः ॥** अ०४।४। हर ॥

जपसर्गं से परे जो अध्वन् उससे समासान्त अच् प्रत्यय हो । जैसे-- प्रगतोऽध्वानम् = प्राध्वो रथः । प्राध्वं शकटम् । निरध्वम् । प्रत्यध्वम् । उपसर्गाविति किम् ? परमाध्वा । उत्तमाध्वा ।

## ५४-तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादे ॥ 🕫 १।४। ५६॥

जो तत्पृहष समास में [संख्यादि तथा अध्ययादि ] अङ्गुलि शब्दान्त हो तो उससे समासान्त अन् प्रत्यय हो । संख्यादि जैसे—हे अङ्गुली प्रमाणसस्य तद् "ष्टणङ्गुलम्"। श्यङ्गुलम् । यहां तद्वितार्थ में समास और मात्रच प्रत्यय का लोप जानता। अध्ययादि-निर्गतमङ्गुलिस्यो "निरङ्गुलम् । अस्यङ्गुलम् ' तस्युष्यस्येति किम् ? पञ्चाङ्गुलिः । अस्यङ्गुलिः पुरुषः । [इस अध्यध्यायित्व समासान्त प्रकरण में ] (ब्रन्डाञ्च्दयहान्तात्-समाहारे) [अ० ४ । ४ । १०६ ] इस सूत्र से पूर्व-पूर्व तस्युष्ट्य का अधिकार जानता।

## ५५-अहःसर्वेकदेशसंख्यातगुण्याच्च रात्रेः ॥ ४० ४ । ४ । ५७ ॥

ग्रहन्, सर्व, एकदेश वाची, संख्यात ग्रीर पुष्य, चकार से संख्या ग्रीर ग्रब्य, इनमें भी उत्तर जो रात्रि उसते समासान्त ग्रन् प्रत्य हो। ग्रहमंहणं ह्रन्दार्थ हरट्यम् । ग्रहम् रात्रिश्च सहीरात्रः । [ सर्वी रात्रिः = सर्वेश पात्रः । एकदेशे-[पूर्व रात्रेः = ] पूर्वरात्रः । ग्रव्य रात्रः । पूर्वापराधरेति समासः । संख्याता रात्रिः = स्थ्यातात्रः । पुष्या रात्रिः = पुष्यात्रः । ह्र रात्री समाह्ते = हिरात्रः । [ ग्रव्यय से — ग्रतिकान्तो रात्रिम् + ग्रविरात्रः ] ।

### ५६-अह्नोऽह्न एतेभ्यः ॥ ११०५।४। ५८॥

(एतेक्यः) ग्रर्थात् संख्या, ग्रन्थय, ग्रीर सर्व, एकदेश इत्यादि शब्दों से परे जो ग्रहन् उसको श्रह्न ग्रादेश हो । संख्यायास्तावत् । जैसे—हयोरङ्गोभेवो = ब्रथह्नः । त्र्यह्नः । ग्रह्ति-

१. [बा०—प्रमाणे लो डिगोर्नित्यम् ॥ अ०६।२।१२ ॥ इस बास्तिक से लोप ]

२. [वातिकमिदम्। महा०५।४।१] ॥ सं०॥

क्रान्तः "त्रत्यह्नः" । निरह्नः । सर्वं च तदहश्चः "सर्वोह्नः" । पूर्वञ्च तदहश्च "पूर्वोह्नः" । अपराह्नः । संख्याताह्नः । [ पुण्य-शब्दात्प्रतिषेशं यक्ष्यति ] ।

## ४७-न संख्यादेः समाहारे ।। <sub>म्र० ५ । ४ । ६९ ॥</sub>

जो समाहार [एकत्र अर्थ] में वर्त्तमान और संस्थादि तत्पुरुष उससे परे अहन् शब्द को श्रह्ण आदेश नहीं। जैसे—हे अहनी समाहते "इच्हा"। त्र्यहः, इत्यादि। समाहारे इति किम्? हयोरह्लोभेदः "इप्यह्नः"। त्र्यहः। तिहतार्थं इति समासे कृतेत्र्य आगतस्य हिगोरिति जुक्।

## ५८-उत्तमैकाभ्यां च ॥ वर्षा ४। ९०॥

उत्तम अर्थात् पुण्य, ग्रौर एक, इनसे परे श्रहन् को श्रह्न ग्रादेश न हो । जैसे —पुण्याहः । एकाहः ।

## ५६-राजाहस्सखिभ्यष्टच् ।। <sub>छ०५।४।९१॥</sub>

राजन्, श्रहन् श्रौर सखि, इन प्रातिपदिकों से परे समासान्त टच् प्रत्यय हो । जैसे—महाराजः । मद्रराजः । परमाहः । उत्तमाहः । देवसखः । राजसखः । ब्रह्मसखः ।

## ६०-अग्राख्यायामुरसः ॥ <sub>ग्र</sub>०५।४।९३॥

श्रप्राख्या' श्रर्थ में उरस् शब्दान्त तत्पुरुष समास से टच् प्रत्यय हो । जैसे—श्रश्यानामुरः=श्रश्योरसम् [ मुख्योऽत्रव इत्यर्थः] हस्त्युरसम् । श्रप्राख्यायामिति किम्? देवदत्तस्योरः=देवदत्तोरः।

श्रिप्रं प्रधानमुख्यते । यथा शरीरावयवानामुख्यते उरः प्रधानम् । एवमन्योऽपि प्रधानभूत उरश्वदेनोच्यते । श्रथवा अग्रेभवोऽप्रधो मुख्यः, तस्याख्यायामित्वर्थः ] ॥ सं० ॥

## ६१-ग्रनोऽश्मायस्सरसां जातिसञ्जयोः ॥ ग्र०५।४।९४॥

जाति ग्रीर संज्ञा के विषय में ग्रनस्, ग्रश्मन्, ग्रीर सरस् शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच् प्रत्यय हो। जैसे— उपानसमिति जाति:। महारुसमिति संज्ञा। श्रमृताश्ममिति जाति:। पिण्डाश्म इति संज्ञा। कालायसमिति जाति:। जीहितायसमिति संज्ञा। मण्डूक-सरसमिति जाति:। जलसरसमिति संज्ञा। जातिसंज्ञयोरिति किम्? सदन:। सदश्मा। उक्तमाय:। सत्तर:।

#### ६२-ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः ॥ अ०१।४। ११॥

ग्राम ग्रीर कीट से उत्तर जो तक्षत् [ शब्दान्त तत्पुरुष ] उससे टच् प्रत्यय हो । ग्रामस्य तक्षा = ग्रामतक्षः । कीटस्य तक्षाः = कीटतक्षः । ग्रामकोटाभ्यां चेति किम् ? राजस्तक्षा ।

## ६३-अतेः शुनः ॥ 🕫 ४।४।९६॥

ग्रति से उत्तर श्वन् तदन्त जो तत्पुरुष उससे समासान्त टच् प्रत्यय हो जैसे—ग्रातिकान्तः श्वानम् = "ग्रतिश्वो" वराहः। जववानित्यर्थः ग्रतिश्वः सेवकः। सुष्ठ् स्वामिभक्त इत्यर्थः।

## ६४-उपमानादप्राणिषु ।। अ० ४।४।९७॥

प्राणी भिन्न अर्थ में उपमानवाची ध्वन् शब्द से टच् प्रत्यय ही जैसे— प्राकर्षः श्वेन = प्राकर्षश्वः । फलकथ्वः । उपमितं व्याघ्रादि-भिरिति समासः [श्व०२।१।४४]। उपमानादिति कम् ?नश्वा = ग्रश्वा 'लोष्ठः । अप्राणिष्विति कम् ?वानरः श्वेव = वानरश्वा।

 <sup>[</sup> अपनेति तु नअस्तत्पुरुपादित्यनेन (ग्र० १ । ४ । ७१) समासान्ता-नर्हमिदं पदम्, तस्मान्निः क्वा लोष्ठ इति प्रत्युदाहर्त्तव्यम् ॥ सं० ॥

## **६५-उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थनः ।।** अ०५।४।९८॥

उत्तर, मृग, पूर्व श्रीर चकार से उपमानपूर्वक जो सक् थिन् तदन्त नत्पुक्त से समासान्त टच् प्रत्यय हो । उत्तरसक्षम् । मृगसक्षम् । पूर्वसक्षम् । उमान । फलकमिव सक्षि = फलक-सक्षम ।

## ६६-नावो द्विगौ: ॥ अ० ४ । ४ । ९९ ॥

नो अञ्चान्त द्विगु से समासान्त टक् प्रश्वय हो । द्वै नावौ समाहते = द्विनात्रम् । त्रिनात्रम् । द्वे नावौ धनसस्य = द्विनात्रधनः । । यत्र्वनात्रप्रियः । द्वास्थात्रीस्थामागतं = द्विनात्ररुप्यम् । द्विनात्रमयम् । द्विगोरिति किम् ? राजनीः । अतद्वितलुकीस्थेय । पञ्चक्षिनौंकिः क्रीतः = पञ्चकीः । दवानीः ।

## ६७-अद्धिच ॥ ग्र० १।४।१०० ॥

जो ब्रर्द्ध से परे नौ शब्द हो तो उसमे समासान्त टच् प्रत्यय हो । ब्रर्द्ध नाव: "ब्रर्द्धनावम्" ।

## ६८-खार्थ्याः प्राचाम् ॥ अ०१।४।१०१॥

प्राचीन श्राचार्यों के मत में श्रर्ध से उत्तर खारी शब्द श्रीर खारी शब्दाना डिग्नु इनसे समासान्त टक् प्रत्यय हो। श्रद्ध खार्याः= श्रद्धंखारम्<sup>1</sup>। श्रद्धंखारी। द्रेखाय्यों समाहते=द्रिखारम्। द्विखारि। त्रिखारम्। त्रिखारि।

इन उदाहरणों में क्रमण: संमाहार, उत्तरयक और तिद्वतार्थ में नी शब्दान्त द्विगु से समासान्त टच् प्रत्यय हुआ है ]

२. [ श्रर्वे नपुंसकमिति समासः [ श्रं ०२।२।२॥ ], परविल्लङ्गः न भवति लोकाश्रयस्वारिलङ्गस्य ] ॥ सं०॥

### ६६-द्वित्रिभ्यामञ्जलेः ॥ 🕫 ५।४।१०२॥

द्वि सौर ति शब्द से परे जो अञ्जलि उससे समासान्त टच् प्रत्यय हो । द्वावञ्जली समाहतो=द्वाञ्जलम् । श्वञ्जलम् । द्विगोरित्येव । द्वयोरञ्जलि:=द्वाञ्जलि: । अतद्वितलुकीत्येव । द्वाभ्यामञ्जलिस्मा केताः=द्वाञ्जलि:। श्वञ्जलि:। प्राचामित्येव । द्वाधञ्जलिप्यः।

## ७०-अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि ॥ ४०५।४।१०३॥

नपुंसक्तिङ्गद्वाची जो श्रनन्त श्रोर श्रसन्त तरपुष्ट उससे समासान्त टच् प्रत्यव हो वेद के विषय में । हस्तिवमं बुहोति । वृषयचमर्भेऽभिषञ्चित । श्रमन्तात् । देवच्छन्दसानि । मनुष्यच्छन्द-सानि । श्रनसन्तादिति किम् ? विल्वदार जुहोति । नपुंसकादिति किम् ? मुवामाःणं पृथिवीं वामनेहसम्।

## ७१-वा०-अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि वा वचनम् ॥ ब्रह्मसाम । देवच्छन्दः ब्रह्मसामम् देवच्छन्दसम् ।

## ७२-ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम् ॥ ब्र०४।४।१०४॥

त्रह्मन् शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच् प्रत्यय हो जानपद को म्राच्या त्रर्थ में । सुराष्ट्रे पु ब्रह्मा ''सुराष्ट्रब्रह्मः'' । म्रवन्तित्रह्मः । पञ्चालब्रह्मः । जानपदाच्यायामिति किम् ? देवब्रह्मा नारदः ।

## ७३-कुमहद्भ्रचामन्यतरस्याम् ।। 🕫 ४ । ४ । १०४ ॥

कु क्रीर महत् से परे जो ब्रह्मन् शब्द सो ब्रन्त में जिसके उस तत्पुरुष से समासान्त टच् प्रत्यय हो। कुब्रह्मः । कुब्रह्मा । महाब्रह्मः । महाब्रह्मा । ब्राह्मणपर्यायो ब्रह्मन्शब्दः ।

## [ द्वितीयातत्पुरुष ]

### ७४-द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः ॥

ग्रन्थ। ११२३ ॥

द्वितीयान्त समर्थ जो सुबन्त सो श्रित, श्रतीत, पतित, गत, ग्रन्यस्न, प्राप्त ग्रीर ग्रापन्न इन सुबन्तों के सङ्ग वि० समास पावे । सो समास तत्पुरुषसंजक हो ।'

श्रित—कष्ट श्रितः "कष्यश्रितः" । नरकश्रितः । श्रतीत –कान्तारमतीतः "कान्तारातीतः" । पतित—नरकपतितः "नरकपतितः" । गत—ग्रामं गतः "ग्रामगतः" । श्रत्यस्त—व्यसनमत्यस्तः "व्यमनात्यस्तः" । प्राप्त—मुखं प्राप्तः "मुख्याप्तः" ।

ग्रापन्न-सुखमापन्नः "सुखापन्नः"।

समर्थप्रहणं किमर्थम् ? पश्य देवदत्त कष्टं श्रितो विष्णुमित्रौ गुरुकुलम् । यहां कष्ट शब्दं का सम्बन्ध पश्य किया के साथ है इसलिये समास नहीं होता ।

## ७५-वा०-श्रितादिषु गमिगाम्यादीनामुपसङ्ख्यानम् ।।

ग्रामं गमी ''ग्रामगमी'' । ग्रामं गामी ''ग्रामगामी'' । श्रोदनं बुभुक्षुः ''ग्रोदनवुभुक्षुः'' ।

७६-स्वयं क्तेन ।। <sub>मिल्स</sub> २ । १ । २४ ॥

यहां से ग्रागे द्वितीया तत्पुरुप समास चला ।

"स्वयं" सुवन्त क्तान्त के संज्ञ वि० जो समास हो सो समास तत्पुरुषसंज्ञक हो। जैसे—स्वयंद्योती पादी । स्वयंविलीनमाज्यम् । फ्रेकपद्यमैकस्वयं [ ऐकविभक्तिस्वं ै ] च समासत्वाद् भवति ।।

## ७७--खद्वा क्षेपे ॥ अ०२।१।२५॥

क्षेप नाम निन्दा का है । [हितीया इत्यन्वत्तंते, 'वतेन' इत्यपि ] हितीयान्त खट्वा सुबन्त, के सम्ब्र विक समास को प्राप्त हों सो समास तरपुरुषस्वकः हो [क्षेपे प्रवांत् निन्दा अर्थ में'] । जैसे —खट्वारोहणं बेह विमागप्रस्थानस्योगस्याम् । सर्व प्यायम-विनोतः ''खट्वास्क' इत्युच्यते । खट्वास्डो जात्मः । खट्वास्युतः । अप्यप्रस्थातस्यात् इत्यस्य स्थायस्य क्ष्यस्य हत्यस्य । स्थाय स्थायस्य इत्यस्य । स्थाय स्थायस्य इत्यस्य । स्थायस्य श्राप्यस्य इत्यस्य । स्थायस्य

#### ७८-सामि ॥ ग्र०२।१।२६॥

यह "सामि" अन्यय ग्रर्छ का पर्याय है [ 'वतेन' इत्यमुवर्त्तते । सामि जो शब्द है वह क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त के सङ्ग वि० से समास

#### १. महर्षि स्वरचितभाष्य में लिखते हैं:--

"स्वयं" जो ब्रब्यय है वह [क्तेन] के प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो। सो समास तत्पुरुवमंत्रक हो। यहाँ समास का प्रयोजन यह है कि एक पद, एकस्वर और [ब्रम्यत्र ] एक विभक्ति होता [भी] ब्रप्टा० भाष्य० भाग १ पृ० १९२॥

 "अध्ययनसमाप्तिमङ्खा पुरोराझां त्यक्तवा च यो गृहत्याश्रम-माविशति, तस्य ''खट्वास्वः'' इति नाम । क्षेपस्तस्य निन्दा, स एव समासार्थः ।'' प्रष्टा० मा० भाग १ पृ० १९२ ॥ पावे समास तत्पुरुषसंज्ञक हो ] । जैसे — सामिकृतम् । सामिपीतम् । सामिभुक्तम् ।

#### **७६-कालाः ॥** ग्र०२।१।२७॥

जो द्वितीयान्त कालवाची सुबन्त शब्द का क्तान्त सुबन्त के साथ समास वि० पावे सो तत्पुरुषसंज्ञक हो । जैसे—

#### षण्मुहूर्त्ताश्चराचराः ते कदाचिदहर्गच्छन्ति । कदाचिद्रात्रिम्ै । [ महा० म०२ पा० १ मा० २ ]

श्रहरतिमृता मृहूर्ताः "श्रहस्तंत्रान्ता" । राष्ट्रातिमृता मृहूर्ताः । "रात्रिसंकान्ताः" । मासप्रमितश्चन्द्रमाः । मासं प्रमातुमारब्धः प्रतिपच्चन्द्रमा इत्यर्थः ।

## **८०-अत्यन्तसंयोगे च ।।** ग्र०२।१।२८॥

हितीयान्त कालवाची सुबन्त के सङ्ग [वि०] समास पावे अत्यन्त संयोग अर्थ में । अव्यन्त संयोग नाम सर्वसंयोग का है। जैसे—मुहूर्त गुख्यभ्" [जब तक एक मुहूर्त बीता तब तक सुख भोगा] सर्वेशाकरूवाणी। सर्वेशाकोभना।

१. "ज्योतिपविद्या में ६: मुहुतं विचरने वाले हैं वे, उत्तरायण जब सूर्य होता है, तब विन में स्राते हैं स्त्रीर दक्षिणायन सूर्य में रात्रि में स्राते हैं स्त्रीर दिला पान स्त्रीय महीं, इससे प्रापे के सूत्र [ अस्यन्तसंयोगे च ] से सिद्ध नहीं हो सकता। इसलियं इस मूत्र का स्नारम किया है।"— प्राप्त भारभा विद्या है हो सकता। इसलियं इस मूत्र का स्नारम किया है।"— प्राप्त भारभा विद्या है है।

## त्रतीया तत्पुरुष ]

**६१**-तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन 11 ग्र०२।१।२९॥

जो तृतीयान्त सुबन्त (ताकृतेन) ग्रवीत् तृतीयार्थकृत गुणवचन के साथ [विकल्प से ] समास हो । तथा तृतीयान्त सुबन्त, श्रवं सुबन्त के सङ्ग भी [विकल्प ] समास हो सो तृतीया तत्पुरुष संज्ञक हो । उपादानेन विकलः "उपादानविकलः"। किरिणा काणः

यहाँ से आगे तृतीया तत्पुरुष समास का फ्रारम्भ जानी।
 गुणवचनेन = अत्र वचनग्रहणस्यैतत् प्रयोजनं = गुणमुन्त्रवता प्रव्येण समासी
 वया स्थात्।

इत तुत्र में महाभाष्यकार ने योग विभाग किया है। प्रयोग प्रयोग इतना पृथक् किया है स्रोर "तत्क्तेन" इतको 'मुणवचतन' का विशेषण ठठुराधा है। जो द्रव्य गुणको कह चुका हो, उसको गुणवचन कहते हैं।

मुतीयान्त से जो किया हो वह 'तत्कृत' कहावे । दुतीयान्त जो सुबन्त है, धह तत्कृत गुणवचन, और प्रयं-सन्द के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । यह समास तत्तुरुपसंत्रक हो [ जैसे--- ]।

शङ कुलया खण्ड: [ सङ्कुलया कृत: खण्ड: इति ] = शङ्कुलाखण्ड: । पहां खण्ड-शब्द गुणवचन है वह शङ्कुला से किया जाता है इससे खण्ड के साथ शङ्कुला का समास हुआ है ।

म्रर्थ शब्द के साथ "धान्येन म्रर्थः"=धान्यार्थः वसनार्थः।

'तरकृतेन इति किम् ? कर्णेन विधिरः । म्रत्न कर्णेकृते विधिरत्वं नास्तीति समासो न भवति ॥ इतः प्रकारः श्रीः स्वामी दवानन्दत्री सरस्वती ने प्रपते भाष्य में इसकी सुविस्तृत व्याख्या की है । विशेष वहीं देखें ] ग्राटा० भाष्य० भाग १ पृ० १९४–९४ ॥ सं० ॥ "िकरिकाणः" । शङ्कुलया खण्डः "शङ्कुलाखण्डः" । धान्येनार्थः "धान्यार्थः" । तत्कृतेनेति किम् ? श्रदणा काणः । गुणवचनेनेति किम् ? गोभिर्यपायान् । समर्थग्रहणं किम् ? त्वं तिष्ठ शङ्कुलया, खण्डो धावति मुसलेन ।

#### ८२-पूर्वसदशसमोनार्थकलहितपुणिमश्रश्लक्ष्णैः ।।

ग्रवश्यान्त सुबन्त का पूर्व, सद्ग्रा, क्रास्, विवादिक्ष, साम जिल्ला हिंदा साम हो सी तृतीया तत्पुरुष हो शामि स्वाद्य साम स्वाद्य स्वाद

#### ८ ३-वा०-पूर्वादिष्ववरस्योपसंख्यानम् ।।

भाचारपलक्षणः।

[पूर्वादिकों में प्रवर⊸शब्द भी समक्षना ग्रथीत् तृतीयान्त शब्द कासमास प्रवर शब्द केसाथ भी हो ]।

मासेनावरः "मासावर" । संवत्सरावरः ।

- १. [ वपावच्छक्दस्तु सर्वदा वपासम्बन्धविधिष्टं द्रव्यमाहेति नासौ गुणवचन: ] ॥ सं. ॥
- ऊनार्थ-"ऊन शब्द के अर्थ में जो शब्द हैं वे भी समक्षते चाहिए।
   एकेन ऊनं = एकोनम् [ एकेन न्यूनं = ] एकन्यूनम्।
- इस तृतीया तत्पुरुप समास का विशेष प्रयोजन यह है कि 'तत्पुरुपे तृत्यार्यतृतीया॰ [ अ० ६ । २ । २ ।। ] इस सूत्र से पूर्वपद प्रकृतिस्वर होना ।।" अ० भा० भा० १, पृ० १६०-१९६ ।।

#### द४-कर्त् करणे कृता बहुलम् 11 प्र०२।१।३१॥

कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीयान्त सुवन्त सो कृदन्त के साथ कहीं-कहीं समास को प्राप्त होते हैं। वह तृतीया तत्पुक्व समास होता है। जैसे—[कत्तांवाची में ] अहिना दष्टः=अहिदप्टः। देवदत्तन कृतम्=देवदत्तकृतम्। [करणवाची में—जैसे] नर्खीर्नाभितः=नत्वनिभिन्नः। कर्जृकरणे किम्? भिन्नाभित्यःवाची प्राप्तः। कर्जृकरणे किम्? भिन्नाभित्यः। वहुत्वप्रहणे किम्? दात्रेण कृतवान् । परशुना छिन्न [वान्]। इह समासो न भवति। इह च भवति। पादहारको, गलेचोपकः।

#### द्रप्र-कृत्यैरधिकार्थवचने II हर २ । १ । ३२ ।।

कर्ता और करण कारक में जो तृतीयान्त सो कृत्य प्रत्ययान्त के सुबन्त के सङ्ग वि० समास को प्राप्त हो, प्रधिकार्ध वचन हो तो | प्राप्त के प्रधिकतया | स्तुति निन्दायुक्त वचन को प्रधिकार्यवचन कहते हैं। वह तृतीया तत्पुष्प समास कहाता है। जैसे कर्ता काक्येया नदी । बक्तेल्हाः कृपः। करण—वाष्पच्छेवानि

 "महाबिभाषाऽनुवर्तते, पुनर्बहुलग्रहणस्यैतत् प्रयोजनम् — महाबिभाषया बाक्यमेव भवति, बहुलेन तु क्वचित् समासोऽपि न भवति । दाप्रेण लूनवान् । परज्ञता खिल्लवान् । श्रव समास एव न भवति"।

ब्रष्टा० भाष्य, भाग १ पृ० १९५-१९६॥

- २. [ यहां हेतु ग्रर्थ में तृतीया है । इससे समास नहीं हुग्रा ] ।
- क्रस्यसंज्ञक प्रत्यय क्रदन्त के अन्तर्गत होने से पूर्व सूत्र के "क्रता" इस
  वचन से ही गृहीत हो जाते फिर इस सूत्र का प्रयोजन यह है कि यहां बहुल
  ग्रहण गहीं है।
- ४. कार्कै: पेया = "काकपेया नदी"। यहां कृत्तृं वाची तृतीयान्त गुबन्त "काक" के साथ कृत्यप्रत्ययान्त "पेय" या समास हुआ है। "इस नदी का जल कीश्रों के पीने के योग्य है", ग्रयांत् ग्रत्यन्त बुरा है।।

तृणानि । घनाघात्यो [घनघात्यों] गुणः । कपताङघो दुष्टः।।

#### **८६-वा०-**कृत्यग्रहणे यण्ण्यतोर्ग्रहणम् ।।

इह माभूत् । काकै: पातव्या इति ।।

दर्भ ना पूर्व विकास विकास का विकास विकास

जो तृतीयान्त व्यञ्जनवाची सुवन्त का ग्रन्नवाची सुवन्त के साथ समास ही सो जृतीया तरपुष्य हो। जिससे श्रन्न का संस्कार किया जाय उसको व्यञ्जन कहते हैं। जैसे—दश्ना उपसिक्तग्रोदन:+ दश्योदन:। सीरौदन:।।

**८८-भक्ष्येण मिश्रीकरणम् ॥ ब्र०२।१।३४॥** 

मिश्रीकरण वाची तृतीयान्त सुबन्त भक्ष्यवाची सुबन्त के सङ्ग में वि० समास पावे सो तृतीया तत्पुरुष हो । जैसे—गुडेन मिश्रा धानाः + गुडधानाः । घृतेन मिश्रं शाकम् + घृतशाकम् ।।

# दर्-ओजः सहोम्भस्तमसस्तृतीयायाः ॥ व्र०६।३।३॥

जो उत्तरपद परे हो तृतीयान्त श्रोजस सहस् अम्भस् तमस् शब्दों से परे तृतीया का अनुक्हो, जैसे- श्रोजसा कृतम्। सहसा कृतम्। अम्भसा कृतम्। तमसा कृतम्।।

# ६०-वा०-पुंसावुजो जनुषान्धो विकृताक्षः इति चोपसंख्यानम्।।

पुंसानुजः । जनुषान्धः । विकृताक्षः ॥

- बाष्येण च्छेबानि तृणानि = "वाष्यछेबानि तृणानि" यहां करणवाची
  तृतीयान्त सुवन्त "वाष्य" के साथ कृत्यप्रत्ययान्त "छेख" का समास हुमा
  है। भाप से टूटने योग्य तृण हैं, प्रथात् अत्यन्त कोमल हैं।।
- श्र० भाष्य भाग १ पृ० १९७ ॥ २. [बा०-ग्रञ्जस उपसंख्यानम् ॥ ग्रञ्जसा कृतम् = ग्राजंबेन कृत-मिरयर्थः]॥

#### **६१-मनसः संज्ञायाम ।।** अ०६।३।४॥

जो संज्ञा विषय में उत्तरपद परे हो तो तृतीयान्त मनस् से परे तृतीया का श्रलुक् हो । जैसे —मनसादता । मनसागुप्ता । मनसारामः।।

#### **६२-आझायिनि च ॥** ग्र०६।३।५॥

जो ब्राज्ञायिन् उत्तरपद परे हो तो तृतीयान्तमनस् से परे तृतीया का अलुक् हो । जैसे—[मनसा ब्राज्ञातुं शीलमस्य = ] मनसाज्ञायी ॥

#### ६३-आत्मनश्च पूरणे 11 वि ६।३।६॥

[ जो पूरण प्रत्ययान्त उत्तरपद परे हो तो तृतीयान्त ग्रात्मन् शब्द से परे तृतीया का ग्रजुक् हो ] ग्रात्मनापष्टः । ग्रात्मनापञ्चमः ।

# [ चतुर्थी तत्पुरुष ]

६४-चतुर्थी तदर्थार्थंबलिहितसुखरक्षितैः ॥ मन् २।१।१४॥

जो तदर्थ प्रयात् विकृतिवाची चतुष्यांन मुवन्न, ग्रर्थ विति हित मुख और रक्षित मुबनों के साथ समास की प्राप्त हो सी चतुर्थी तत्पुरुष कहावे । दिव्यं ] जैसे—यूपाय दाह+यूपदाह । कुण्डनाय हिरप्यम् +कुण्डलहिरप्यम् । इह न भवति । रन्धनाय स्थाली । स्रवहननायोख्खलमिति ॥

१. [ यह मूत्र है वा बात्तिक ? आजायिति च ॥ अ० ६ । ३ । ५ ॥ इस मूत्र पर नागेनभट्ट निवते हैं:- "अजास्तारक पूरचे इति विजिष्ट वार्तिक- मिति अत्रव्य भाष्यस्व स्तावायाित । 'वैवाकरणाव्यायाित्यत्र' 'परस्वात्रक मित्र अत्रव्य भाष्यस्व स्तावायाित । 'वैवाकरणाव्यायाित्यत्र' 'परस्वात्र के परावद्यप्रतिव्यव्यात्र आप्रत्यस्थात्र । " स्पष्ट है कि व इस वार्तिक और इसते अपने दो सुनो को एक यूत्र मानते हैं।" स्पष्ट है कि व इस वार्तिक और इसते अपने दो सुनो को एक यूत्र मानते हैं।"

२. यहां से चतुर्थी तत्पुरुष समास का ग्रारम्भ समकता।।

३. "जो [ बतुर्थों ] चतुर्थ्यंन्त शब्द का वाची हं, उसके लिये जो हो उसे तदर्थ कहते हैं। चतुर्थ्यंन्त जो मुबन्त है यह नदर्थ, बलि, हित, सुख [ श्रीर ] रक्षित इन छ: सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो

### ६५-वा०-अर्थेन नित्यसमासवचनं सर्वलिङ्गता च वक्तःया।।

[ अर्थ ] जैसे — त्राह्मणार्थं पयः । त्राह्मणार्था यवागुः। ब्राह्मणार्थः कम्बलः । | बिल ] कृमिक्यो विलः - कृमिविलः । [हित ] गोहितम् । मनुष्यहितम् । सुख गोसुखम् । [ रक्षित ] गोरिसितम् । अश्वरक्षितम् ।।

# ६६-वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ॥ 🕫 ६।३।७॥

जो उत्तरपद परे हो तो वैयाकरणों की श्राख्या श्रर्थात् संज्ञा विषय में श्रात्मन् शब्द से परे चतुर्थी का श्रलुक् हो । श्रात्मनेभाषा । श्रात्मनेषदम् ।।

### **६७-परस्य च ॥** ग्र० ६।३।५॥

जो वैयाकरणों की आख्या अर्थ में उत्तरपद परे हो तो पर शब्द से परे चतुर्थी का अलुक् हो । जैसे—परस्मैपदम् । परस्मैभाषा ।।

वह समास तत्पुल्य कहाये। इस सुत्र में बिल और रक्षित गव्द के ग्रहण से यह समामा जाता है कि तदर्थ—गव्द से सामान्य [तदर्थमात्र चतुर्व्यन्त का] ग्रहण नहीं किन्तु विकृति वाची चतुर्व्यन्त प्रातिपरिक का प्रकृतिवाची प्रातिपरिक के साथ समास होता है। तदर्थ [ उसे ]—कुण्डलाय हिरण्यम् — कुण्डलि होता है। तदर्थ दे सुकृत्ये है। यह विकृतिवाची "कुण्डल" सवद का प्रकृतिवाची "कुण्डल" सवद का प्रकृतिवाची "हुण्डल" सवद का प्रकृतिवाची इसे साथ समास हुआ है।"

१. "प्रचॅन" इस बात्तिक का यह प्रयोजन है कि इस सुत्र में जो प्रयं-शब्द के साथ समास किया है, पूर्व विकल्प से वाक्य न रहे, किन्तु नित्य समास हो जाय । और प्रयं जन्द नित्य पुँक्तिज्ञ हैं। सो तत्पुह्म समास के उत्तरपद प्रधान होने से सर्वत्र पुँक्तिय प्राप्त होता है सो न हो किन्तु जो विशेष्य का जिङ्ग हों, वहीं विशेषण का भी हो जाय ॥

ग्रब्टा० भाष्य० भा० १ पृ० १९९-२००

#### [ पञ्चमी तत्पुरुष ]

# **६८-पञ्चमी भयेन ।।** अ०२।१।३६॥

दो पञ्चम्यन्त सुबन्त, भय सुबन्त के सङ्ग समास को प्राप्त हो सो पञ्चमी तत्पुरुष हो । जैसे—बृकेभ्यो भयम्+वृकभयम् । चोरभयम् । दस्युभयम् ।।

# ६६-वा०-भयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यम् ।।

जैसे - वृकेभ्यो भीतः = वृकभीतः । वृकभीतिः । वृकभीः ।

# १००–अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशःै ।।

अ०२।१।३७॥

जो पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक, श्रपेत श्रपोढ मुक्त पतित श्रीर श्रपप्तत इन सुबन्तों के साथ समास होता है सो पञ्चमी तत्पुष्टप हो । जैसे सुखादपेत: सुखापेत: । दुःखापेत: । कल्पापोढ: । कृष्टान्मुक्त: । चन्नमुक्त: । वृत्रपतितः । नरकापत्रस्त: । श्रत्यद्वाः श्रयत् पञ्चमी श्रत्यद्वाः समास पाये । सब पञ्चमी नहीं । इससे प्रासादात् पतितः । भोजनादपत्रस्तः । इत्यादि में नहीं होता ।

# १०१ – स्तोकान्तिकदूरार्थकुच्छाणि वतेन ॥ ॥०२।१।३८॥

जो स्नोक अस्तिक दूर और इनके तुल्य पञ्चम्यन्त है [ श्रीर कृच्छुबट्द ] वे कान्त सुबन्त के साथ समास पावें सो पञ्चमी तत्पुरुष हो ।

# १०२-अलुगुत्तरपदे ॥ <sub>ग्र०६।३।१॥</sub>

घलुक् ग्रौर उत्तरपद । इन दो पदों का श्रधिकार किया है ।

यहां से पञ्चमी तत्पुरुष का ग्रारम्भ है।

 <sup>[</sup> इस की व्याख्या महर्षिकृत भाष्य में भिन्न प्रकार से है, जिज्ञासुजन वहीं देखें ] ।।

#### १०३-पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥ 🕫 ६।३।२॥

स्तोक ग्रादि प्रातिपदिकों से परे उत्तरपद हो तो पञ्चमी विभक्ति का लुक् न हो । जैसे—स्तोकान्मुक्तः । स्वल्पान्मुक्तः । श्रन्तिकादागतः । समीपादागतः । श्रभ्याशादागतः । दूरादागतः । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छ्रान्मुक्तः । कृच्छ्राल्लब्धः । क्लेशान्मुक्तः ।

# १०४-वा०-शतसहस्रौ परेणेति वक्तव्यम् ॥

शतात्परे = परश्शताः । सहस्रात्परे = परस्सहस्राः । राजदन्ता-दित्वात्परनिपातः । निपातनात् सुडागमः ।

# [ सप्तमी तत्पुरुष ]

१०५-सप्तमी शौण्डै: 11 अ०२।१।३९॥

जो सप्तम्यन्त सुबन्त शौण्ड ग्रादि सुबन्तों के साथ वि० समास को प्राप्त हो सो सप्तमी तत्पुरुष हो ै। जैसे —ग्रक्षेपु शौण्डः = श्रक्षशौण्डः। ग्रक्षघूर्तः। ग्रक्षकितवः।

# १०६-सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ॥ मन् २।१।४०॥

जो सिद्ध, शुष्क, पक्व ग्रीर बन्ध, सुबन्तों के सङ्ग सप्तम्यन्त सूबन्त का समास होता है सो तत्पुरुष होता है। [सिद्ध — ] जैसे— सांकाश्यसिद्धः । ग्रामसिद्धः । [शुष्क—] ग्रातपशुष्कः । छायाशुष्कः । [पक्व-] पयःपक्वः । तैलपक्वः । घृतपक्वः । स्थालीपक्वः । बन्ध:- ] चक्रबन्धः । गृहबन्धः ।

१०७-ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ।। ग्र०२।१।४१॥

# १०८-वा०-ध्वाङ्क्षेणेत्यर्थग्रहणं कर्तव्यम् ।।

जो क्षेप ग्रर्थात् निन्दा ग्रर्थ में सप्तम्यन्त सुवन्त ध्वाङ क्षवाची सूबन्त के साथ समास पावे सो सप्तमी तत्पुरुप हो।

यहाँ से आगे सप्तमी तत्पुरुप का अधिकार चला है ।।

जैसे—तीथेंध्वाङ्क्ष इव तीथंध्वाङ्क्षः । ग्रनवस्थित इत्यर्थः । तीथंकाकः । तोथंवायसः । क्षेप इति किम् । तीथेंध्वाङ्क्षस्तिष्ठति ।

### १०६ - कृत्यैऋणे ॥ अ०२।१।४२॥

ऋण अर्थ जाना जाय' तो सप्तम्यन्त सुबन्त कृत्य प्रत्ययान्त के साथ समान पावे मासे देयमुणम् =मासदेवम् । सम्बत्सदेवम् । पूर्वाङ्के गेथं साम<sup>2</sup>। प्रातरध्येयोऽनुवाकः । ऋण इति किम् ? मासे देया भिक्षा ।

### ११०-संज्ञायाम् ॥ ४०२।१।४३॥

सञ्जा ग्रर्थ में जो सप्तस्यन्त, सुबन्त, सुबन्त के सङ्ग समास पावे। सो सप्तमी तरपुष्य समास होता है। जेसे—ग्ररष्ये तिलका:। ग्ररप्थे मापा:। वन किशुका:। हलदन्तास्यस्ययः सञ्जायाम्।। ग्रठ ६। ३। ९।। इःयुक्तः।

### १११-क्तेनाहोरात्रावयवाः ॥ ४०२।१।४४॥

जो दिन और रात्रि के श्रवयववाची सस्तम्यन्त सुवन्त प्रातिपादिक, क्तान्त सुवन्त के साथ समास को प्राप्त हों सो सप्तमी तत्प्रुच्य समास हो । जैसे—पूर्वीह्लं कृतम् =पूर्वीह्लकृतम् ।

- "ध्याज सहित में आपका धग वापिस हूं गा ऐसा समक्र के किसी के धन का जो प्रहण करना और नियम से अवश्य कर्सच्य कार्य कि जिसके न करने से मनुष्य दोग का भागी होता है, ऋण कहाता है।"
- यहां समास हुमा है जरन्तु "पूर्वाहुणै दातच्या मिका" यहां क्षमास नहीं होगा नवींकि "कुरवींनयीय यह प्रहुण्या" इस वात्तिक से को इसी सुक्र पर है कुश्वनंत्रक प्रत्यवान्त में से यत् प्रत्यवात्रन्त कब्बों के साथ ही समास समकता चाहिये।"

"[ पूर्वाहणे मेथं साम" "तत्पुरुषे कृति वहलम्" ॥ अ०६ । ३ । १४ ॥ इस सुत्र से मध्यमी का ११६ नधिं हला |। ग्रपराह्वकृतम् । पूर्वरात्रकृतम् । पररात्रकृतम् । ग्रवयवग्रहणं किम् ? ग्रहनि भुक्तम् । रात्रौ कृतम् ।

#### ११२-तत्र ।। अ०२।१।४४॥

जो तत्र सप्तम्यन्त सुवन्त, क्तान्त सुवन्त के साथ समास पावे सो सप्तमी तत्पुरुष हो । जैसे—तत्रभुक्तम् । तत्रपीतम् । तत्रमृतः ।

#### ११३-क्षेपे ॥ ग्र०२।१।४६॥

जो क्षेप नाम निन्दा बर्थ में सप्ताम्यस्त सुबन्त, कास्त सुबन्त के साथ समास पावे सो सप्तमी तरपुरुष हो। ध्रवतस्ते नकुलस्थितं तबेतत् । उदके विशोणम् । प्रवाहे मुत्रितम् । भस्मिन हुतम् । निष्कले यत् श्रियते तदेवात्रोच्यते । तत्पुरुषे कृति बहुलम् ॥ ६।३।१४॥ इत्यनुक्

## **११४-पात्रेसमितादयश्च ॥** म्र०२।१।४७॥

पात्रेसमित ग्रादि शब्द निपातन किये हैं क्षेप ग्रर्थ में सो सप्तमी तत्पुरुष जानना । पात्रेसमिताः । पात्रेबहुलाः । उदरकृमिः । इस्यादि ।

### ११५-हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम् ।। 🕫 ६।३।९॥

हलन्त ग्रीर घदन्त प्रातिपदिक से परे सप्तमी का अलुक् हो जो संज्ञाविषय में उत्तरपद परे हो तो। जेसे—शुंधिष्ठरः। स्विषसारः। , ग्रदन्तात्। ग्ररण्ये तिलकाः। ग्ररण्ये मापकाः। वने किंगुकाः। वने हरिद्रकाः। वने वत्वजकाः। पूर्वाह्नं स्कोटकाः। कृषे पिशाचका। ह्रिलदत्तादिति किम् ।? नद्यां कुक्कृष्टिकाः=नदीकुक्कृटिकाः। भूम्यां पाशाः=[ भूमिपाशाः]। संज्ञायामिति किम् ? श्रवशाण्डः।

#### ११६-बा०-हृद्युभ्यां ङेः ॥

जी उत्तरपद परे हो हृद् श्रौर दिव् से परे सप्तमी का अलुक् हो । जैसे — हृदिस्पृक् । दिविस्पृक् ।

### ११७-कारनाम्नि च प्राचां हलादौ ।। अ०६।३।१०।।

कारनाम हलादि उत्तरपद परे हो तो प्राचीनों के मत में हलन्त और अदन्त से परे मप्तमी का अलुक हो। जैसे—पुषेशाणः। मुकुटेकार्षापणम् हलेद्विपदिका। हलेत्रिपदिका। कारनाम्नीति किम् ? अभ्यहित पशुः= अभ्यहित एतुः]। प्राचामिति किम् ? यूथे पशुः= यूथपशुः। हलादाविति किम् ? अविकटे उरणः= अविकटोरणः। हलदन्तादियेव। नचां दोहनी = नदीदोहनी।

# ११८-मध्याद्गुरौ ॥ इ०६१३।११॥

[गुरु उत्तरपद परे हो तो मध्य से परे सप्तमी का श्रनुक् हो ]। मध्येगुरुः।

### ११६-वा०-अन्ताच्चेति वक्तःयम् ।।

ग्रन्तेगुरुः ।

### १२०-अमूर्ड मस्तकात्स्वाङ्गादकामे ॥ 🕫 ६।३।१२॥

जो कामर्वाजत उत्तरपद परेहोतो मुद्धं श्रीर मस्तक भिन्न
[ स्वाङ्गवाचक ] हलग्त श्रीर अदन्त से परे सप्तमी का अलुक् हो ।
जैसे—कण्ठे कालो यस्य सः= कण्ठेकालः । उरसिलीमा । उदरेमिणः ।
अमुद्धंमस्तकादिति किम् ? मूद्धंशिखः । मस्तकशिखः । अकाम इति
किम् ? मुले कामो यस्य = मुखकामः । स्वाङ्गादिति किम् ?
श्रक्षशीण्डः । हलदन्तादिति किम् ? श्रङ्गमुलित्राणः । जङ्गावितः ।

वाणिम्भिः कर्षकैः पशुपार्लश्च राज्ञे देयो भागो रक्षानिबन्धनः कार। तस्य नाम कारनाम । इति न्यासकारः ॥

#### १२१-बन्धे च विभाषा ॥ 🕫 ६।३।१३॥

जो घन्नत् बन्ध उत्तरपद परेहो तो विकल्प करके हलन्त ग्रीर ग्रदन्त से परे सप्तमी का ग्रजुक हो । जैसे —हस्ते बन्धः = हस्तवन्धः । वक्षेत्रन्धः चक्रबन्धः [हलदन्तादिरयेव । गुन्तिबन्धः] ।

१२२-तत्पुरुषे कृति बहुलम् ै।। म॰ ६।३।१४॥

तत्पुक्व समास में क्रदेश्त उत्तरपद परे हो तो सप्तमी का श्रुजुक् बहुल करके हो । अर्थात् कहीं-कहीं हो । स्तम्बेरमः । कर्णजपः । न च भवति । कृष्टचरः । महचरः ।

#### १२३-प्रावृज्शरत्कालिंदवां जे ।। अ०६।३। ११॥

जो ज उत्तरपंद परे हो तो प्रावृट, शरत्, काल, दिव, इनसें परे सप्तमी का श्रलुक् हो । जैसे प्रावृधिजः । शरदिजः । कालेजः । विविजः ।

#### १२४-विभाषा वर्षक्षरशरवरात् ॥ 🕫 ६ । ३ । १६ ॥

इन शब्दों से परे वि० [ से ] सप्तमी का अलुक् हो । वर्षेजः । वर्षजः । क्षरेजः । क्षरजः । वरेजः ।

#### १२५- घकालतनेषु कालनाम्नः ।। ग्र०६।३।१७॥

जो धसंघकप्रत्यय, काल ग्रीर तन प्रत्यय परे हों तो सप्तमी का [विकत्प से ] श्रलुक् हो । जैसे—पुर्वाह्म तेरे । पूर्वाह्म तेमे !

- श्रीक्षाचायां प्रकृतायां बहुत्वप्रहाणं नवचित् प्रवृत्याद्योनामधाना र्राव्यक्षिम् । [ववचित् प्रवृत्तिः ववचित्प्रवृत्तिः ववचित्रवृत्तिः ववचित्रविधानां ववचित्रव्यदेव । विधेविधानं बहुधा विक्तेषय चतुर्वित्यं वाहुत्वनं वदन्ति ] ॥ इति ॥ तेनाशुक् प्रवृत्तिः ववचिदेव भवतिः स्तम्बरमः इत्यादी । ववचित्रवृत्तिरेव कृष्य र इत्यादी । ववचित्रवृत्तयं सरीचनं सरोप्तिन्तायां । ववचित्रवृत्तिरेव श्राध्याण्डलीस्यादी । वद्येवनं यात्रीऽतिः सुप्रपञ्चित्तम् ॥
- २. तरप्तमपी घ: ग्र० १।१।२१ इस सूत्र से तरप् और तमप् की ध संज्ञा है।

पूर्वाह्नतरे । पूर्वाह्नतमे । पूर्वाह्नकाले । पूर्वाह्नतने । पूर्वाह्नतने । पूर्वाह्नतने । कालनाम्न इति किम् ? शुक्लतरे । शुक्लतमे । हलदन्तादिति किम् ? रात्रितरायाम् ।

# १२६-शयवासवासिध्वकालात् ।। 🕫 ६।३।१८॥

जो रूप, वास, वासि, ये उत्तरपद परे हों तो [ स्रकालवाचक मे परे ] सप्तमी का [ विकल्प से ] स्रानुक् हो । के शय: ! खदाय: । प्रामे वास: ग्रामवास: । ग्रामे वासी । ग्रामवासी । स्रकालादिति किम? पुर्वाङ्गवाय: । हनदस्तादित्येव । भूमिशय: ।

# १२७-नेन्सिद्धबध्नातिषु च ॥ म॰ ६।३।१९॥

जो इन् प्रत्ययास्त सिद्ध ग्रीर बधनाति ये उत्तरपद परे हों तो सप्तमी का अनुक् न हो ग्रथात् लुक् हो। स्थण्डिलशायी। सांकाश्यसिद्धः। चक्रबन्धकः। चरकयन्थकः।

#### १२८-स्थे च भाषायाम् ।। ४०६।३।२०॥

जो स्थ उत्तरपद परे हो तो लोक में सप्तमी का प्रलुक् न हो। जैसे—समस्थ:। विषमस्थ:। भाषायामिति किम्। कृष्णोस्याखरेष्ठः।

# [ समानाधिकरण तत्पुरुष वा कर्मधारय समास ]

१२६-पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ।। ॥ २ । १ । ४ = ॥

पूर्व काल यह श्रर्थ का ग्रहण है। पूर्वकाल [बाची शब्द ]। एक । सर्व । जरत्। पुराण । नव और केवल [ये सात ] सुबन्त धोब्द समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास पावे । जेंसे—पूर्वरमातः

१. यह समास बहुधा प्रथमा विभक्ति में स्राता है, इसलिये प्रथमा तत्पुरप श्रीर कर्मधारय समास भी कहते हैं। [ समानाधिकरण जो तत्पुरप होता है उसकी कर्मधारय विशेष संज्ञा "तत्पुरुष: समानाधिकरणः कर्मधारयः"। स० १। २। ४२ ॥ इस सुत्र से होती है ] ॥

पश्चादनुलिप्तः = स्नातानुलिप्तः '। कृष्टसमीकृतम् । दग्धप्ररूढम् । एका वासौ शाटी च = एकशाटी । सर्वे च ते वेदाश्च = सर्ववेदाः । जरच्चासौ वैद्यश्च = जरईद्यः । पुराणात्रम् । नवाश्चम् । केवल।शम् । समानाधिकरणेनिति किम् ? एकस्याःशाटी ।

### १३०-दिक्संख्ये संज्ञायाम् ॥ अ०२।१।४९॥

संजा के विषय में दिक् और संख्यवाची शब्द समानाधिकरण के साथ समास पार्वे। समानाधिकरण की अनुवृत्ति पाद की समाध्ति पर्यन्त जाननी। पूर्वेकपुकामशमी । अपरेषुकामशमी । संख्या । पञ्चाआः सप्तपंयः। संज्ञायामिति किम् ? उत्तराः वृक्षाः। पञ्च बाह्मणाः।

# १३१-तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च ।। अ०२।१।५०।।

दिग् वाची शब्द ध्रीर संख्या वाची शब्द तद्वित अर्थ में तथा उत्तरपद परे हो तो समाहार अर्थ में समानाधिकरण के साथ समास को प्राप्त हों। पूर्वस्यां शालायां भवः = पौर्वश्वालः । श्रीत्तरशालः । आपरसालः । उत्तरपदे । पूर्वाशाला प्रिया यस्य = स्य पूर्वशालाध्रयः । अपरशालः प्रियः । संख्यातद्वितायें । पाञ्चनापितिः । पाञ्चकपालः । उत्तरपदे । पञ्चगवधनः । समाहारे । पञ्चकपालानि समाहवानि यस्मिस्तरपञ्चकपालं गृहम् । पञ्चकलो । दशपूली । पञ्चकुमारि । दशपूली

 <sup>[</sup> पूर्व स्नान किया पश्चात् लेपन किया यहां पूर्वकाखवाधी स्नान श्रव्य है, अपरकालवाधी अनुलिप्त है । स्नान और लेपन का करने वाला एक ही है । यही समानाधिकरण्य है ] ।

 <sup>&</sup>quot;यहां दिशावाची पूर्व शब्द का समास इषुकामशमी के साव हुम्रा है" पूर्वा चासौ इषुकामश्रमी चेति पूर्वेषुकामश्रमी। पूर्वेषुकामश्रमीत्यादिर्म्माणां संजा। इति न्यासकार: ॥

## १३२-संख्यापूर्वो द्विगुः ॥ भ्रज्ञा १। ५१॥

जो तद्वितार्थोत्तरपद समाहार में संख्यापूर्व समास है सो द्विगु क्षंत्रक होता है । पञ्चमु कपालेषु संस्कृतः =पञ्चकपालः । देशकपालः । द्विगोर्खुंगनपत्य इति लुक् । ऐसे हो समासान्त तथा ङीप् इत्यादि कार्य्यं जानने चाहियें । पञ्चनावप्रियः । ताबच्छती ।

# १३३-कुत्सितानि कुत्सनैः ॥ 🕫 २।१।५२॥

जो क्रुस्तितवाची सुवन्त का कुत्सनवचन सुवन्तों के साथ समास हो सो तत्पुरुव संज्ञक हो। जेसे चैयाकरणबद्गांचः। निष्प्रतिभ इत्यवं:। याज्ञिककितवः। प्रयाज्य याजनतृष्णापरः। मोमांसकदुदुं-रुदः। नास्तिकः। क्रुस्तिताचीति किम्? चैयाकरणश्चीरः। कृत्सनैरिति किम्? कुत्सितो बाह्मणः।

# १३४-पापाणके कुत्सितैः । छ०२।१।५३॥

जो पाप ग्रीर प्रणक सुबन्त का कृत्सित सुबन्तों के साथ समास हो सो समानाधिकरण हो । जैसे—पापन।पितः । पापकुलालः । ग्रणकनापितः । ग्रणककुलालः ।

# १३५-उपमानानि सामान्यवचनैः ।। 🕫 २ । १ । १४ ॥

जो ( स॰<sup>२</sup> ) उपमानवाची सुवन्त का सामान्यवचन सुबन्ती

 <sup>&</sup>quot;पूर्व सूत्र का अपवाद यह सूत्र है। क्योंकि पाप-प्रणंक शब्द फुरसनवाची हैं, उनको सूत्र से पर निषात प्राप्त चा उनके पूर्वनिषात के निये इस सूत्र का प्रारम्भ है।"

२. इस संकेत से समानाधिकरण तत्पुरुष जामना।

के साथ समास हो सो [सo]। शस्त्रीव श्यामा≔शास्त्रीश्यामा देवदत्ता'। कुमुद्रश्येनी। हससद्गदा। घन इब श्यामः≔ घनस्यामो देवदत्तः। उपमानानीति किम्? देवदत्ता श्यामा।सामान्यवचनैरिति किम्? पर्वता इव बलाहकाः।

#### १३६-उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ॥

श्र॰ २।१।५५॥

जो उपिमत ग्रथांत् उपमेयवाची सुबन्त का ब्याझादि [गणपाठ सूत्र १० में प्रोक्त] सुबन्तों के साथ समास हो [सामान्य जो उपमान और उपमेय का साधारण धर्म है, उसका प्रयोग न हो सो [संठ]। पुरुषोऽयं ब्याझ इव = पुरुषब्याझः १। पुरुषसिहः। सिंह इव ना = नृसिंहः। सामान्यप्रयोग इति किस् १ पुरुषो ब्याझ इव शुरः।

- १. ''बजातवस्तु जानने के लिये जो प्रत्यन्त समीप प्रचांत् शीघ्र जामने का हेतु हो, उसको उपमान कहते हैं। उपमान और उपमेय रोनों के बीच में सा मान स्वार्धित हो, उसका यांचों जो सब्द है, उसको सामाग्य वचन कहते हैं। उपमानवाची जो मुक्त हैं के सामाय्ववन सुक्तों के साथ वि० करके समाय को प्राप्त हों, यह समास तरपुरुप संबक्त हो शस्त्रीय स्थामा चास्त्री ज्यामा देवरसा। कोई छोटा शस्त्र जेंसे श्याम हो, ऐसी श्याम यह स्त्री है यहां शस्त्री ज्यामानवाची है, और स्थाम सामाय्यवचन [ है ] प्रधांत् [ स्थामपुण] स्त्री भीर शस्त्र दोनों में रहता है।
- ग्रंथ भाष्य भाग १ पृथ २१३ २. "पुरव व्याझ के तुल्य है, यहां पुरुव तो उपमेव और ख्याझ उपमान है। पुरुव व्याझ के साथ समास हुआ है। साधारण धर्म बल है। पुरुव च्याझ वेसे बलवान् है, इस साधारण धर्म [वल] का प्रयोग [समास में अभीष्ट] महीं। पूर्व भूत्र से उपमानवाची शब्दों का पूर्व निपात होता है, उपमेयवाची महों का पूर्वनिपात होने के लिये यह सूत्र है। प्रश्चात्र भाष्ट भाग १ पृथ २१४

## १२७-विशेषणं विशेष्येण बहुलम् ।। अ०२।१। ५६॥

ं जो विशेषणवाची सुबन्त का विशेष्यवाची समानाधिकरण मुवन्त के साथ [बहुल करके] समास हो सो [सः]। नीलङ्च तदुश्वाञ्च =नीलीरलाम् । रक्तीरावम् । बहुलव वर्न व्यवस्थार्थम् । मविक्रियसमास एव । कृष्णसर्थः । लोहितसालिः । क्वचिन्न भवस्येव । रामो जामदर्ग्यः । अर्जुनः कार्सवीय्यं । व्यचिद्विकल्पः । भीलमृत्यन्तं नीलीरलम् ।

# १३८-पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च ।।

भ्रु २ । १ । ५७ ॥

पूर्व, अयर, प्रथम, चरम, जधन्य, समान, मध्य, मध्यम श्रीर धीर, जो इन सुबन्तों का समानाधिकरण [विशेष्यबाची] सुबन्तों के माथ समास हो सी [स०]। पूर्वश्वातों पुरुषश्च = पूर्वपुरुषः। श्रवरपुरुषः। प्रथमपुरुषः। चरमपुरुषः। जधन्यपुरुषः। समानपुरुषः। मध्यपुरुषः। मध्यमपुरुषः वीरपुरुषः।

 "यहां सर्वत्र विशेषण का पूर्वपद में छोर विशेष्य का उत्तरपद में प्रयोग होता है।

विशेषण उसको कहते हैं कि जिससे किसी की निवृत्ति हो के किसी का निक्षय हो। मूल पदार्थ का बाजो जो है, उसको विशेष्य कहते हैं। विशेष्य और विशेषण ये विवका से माने जाते हैं। कहीं विशेषणवाभी मध्य विशेष्य-धाची भी हो जाता और विशेष्यवाभी किसी विवक्षा से विशेषणवाभी हों जाता है।

 "पूर्वादि विशेषणवाणी शब्दों का पुरुष ख्रादि विशेष्यवाणी समाना-विकरण बब्दों के साथ तमास हुया है, पूर्वसूत्र का व्यावधानरूप यह भी सूत्र है अथवा नियमार्थ समक्तना चाहिये कि पूर्वादि शब्दों में बहुल न हो।"

श्र० भाष्य० भा० १ पृ० २१४<del>--</del>२१६

# १३६-श्रेण्यादयः कृतादिभिः ॥ ग्र०२।१।५८॥

श्रेणि म्रादि सुबन्तों का कृत भादि सुबन्तों के साथ [वि०] समास हो सो [स०]।

### १४०-वाः-श्रेण्यादिषु च्य्यर्थवचनम् ।।

जैसे — म्रश्रेणयः श्रेणयः छताः = श्रेणीछता वणिजो वसन्ति । च्यान्तानान्तु कुगतिप्रादयः [ श्र० २ । २ । १६ ] इत्यनेन नित्यसमासः ।

# **१४१-क्तेन न**ञ्चिशिष्टेनानञ् ॥ <sub>श०२।१।५९॥</sub>

जो नज् रहित कान्त सुबन्त का नज् विशिष्ट कान्त सुबन्त समानाधिकरण के साथ [वि ] समास हो सो [स ] । जैसे— इंत च तदक्रतम् = इताक्षतम् । भुक्ताभुक्तम् । पीतापीतम् । उदिता-मुदितम् । अधितानशितेन जीवति । विलय्याविजय्येन वस्ति ।

### १४२-वा० कृतापकृतादीनामुपसंख्यानम् ।।

कृतापकृतम् । भुक्तविभुक्तम् । पीतविपीतम् । गर

श्रिण्यादियंण और कृतादिगण गणपाठ सूत्र ११ में देखिये।
 महाभाष्य में कृतादिगण को ब्राकृतिगण कहा है।

२. "इस वार्तिक का प्रयोजन है कि सुत्र से जो समास होता है, वहां ख्यार्थ में हो। ख्यार्थ उसको कहते हैं कि जो पहले प्रसिद्ध न हो और पीछे हो जाय। [जैसे—] अर्थण्यः अंगयः इता:=अंगीकृताः। यहाँ श्रेणि कव्द का इत समानाधिकरण मुबन्त के साथ समाय हुआ है।"

अ० भाष्य० भा० १ पृ० २१**८** ॥

प्रत्यागतम् । यातानुयातम् । कथाकथिका । पुटापुटिका । फलाफलिका । मानोन्मानिका ।

## १४३-वा०-समानाधिकरणाधिकारे शाकपाथिवादीनामुप-संख्यानमुत्तरपदलोपश्च<sup>2</sup> ।।

- १. [ महाभाष्य में "गतप्रत्यागतादीनां चोपसंख्यानम्" यह वार्त्तिक स्रस्य पढ़ा है। गणपाठ सूत्र १२ में एकत्र पठित है। ये दोनों आकृतिगण समम्रतेत चाहिए ]। "इन दो चार्तिकों का प्रयोजन यह है कि सूत्र से तो केश्वस एक में नजू समास हो और एक जब्द केवल ही हो, जब्दों के स्वरूप में कोई भेद न हो तब समास होता है, इनते जिन क प्रत्ययान जब्दों की साकृति भित्र-भित्र हो उनका भी परस्पर समास हो जाय।" महिंप झप्टा० भाष्यः।
  - महाभाष्य और ऋषि अध्टाध्यायी भाष्य में यह वात्तिक "वर्णो वर्णेन" अ०२।१।६=॥ सूत्र पर पठित है। ऋषि भाष्य में इसका व्याह्यान इस प्रकार है—

"समानाधिकरण समास के स्रधिकार में शाक्याधिवादि शब्दों को भी समम्मन प्रवर्त इस प्रधिकार में समास के जो-जो काम है व शाक्याधिवादिकों में भी हों। और पूर्व किसी समास का जो उत्तर [पद] हो, उसका लोप हो। जैसे—ताक्रमोजी पाविव:। यहां [पूर्व समस्त ] शाक्रमोजी शब्द का पाविव-शब्द के साथ समास हुम्रा, और शाक्रमोजी-पद में भोजी-शब्द उत्तरपद है, उसका लोप हो गया। प्रयोजन यह है कि दो शब्दों का पूर्व समास हुम्रा हो, किर उन दोनों [का] अन्य शब्द के साथ जो समाना-धिकरण समास है। तो पूर्व के दो खब्दों में से उत्तरपद का लोप हो जाय। इस बार्तिक से शाक्याधिवादि शाक्षतियण सम्मन्न जाता है।" शाकप्रधानः पाथिवः = शाकपाथिवः । कुतपसीश्रुतः । ग्रजातौत्विः । **१४४–सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः ।।** <sub>श्र० २।१।६०।।</sub>

जो मन्, महत् , गरम, उत्तम, उत्कृष्ट सुबन्तों का पूज्यमान [ समाधिकरण ] सुबन्तों के साथ [बि॰] समास हो सो [स॰]। जैसे—सत्पृद्धः । महापृद्धः। परमपृद्धः। उत्कृष्ट-पृद्धः। पूज्यमानैरिति किम् ? उत्कृष्टो गोः कर्टृमात्।

१४५-वृत्वारकनागकुञ्जरं: पूज्यमानम्' ॥ ब०२।१।६१॥ जो वृत्यारक नाग कुञ्जर [सानाधिकरण] सुवन्तों के साथ पूज्यमान अर्थों के वाचक सुवन्त का [व०] समास हो सी [स०] गोवृन्वारकः। प्रथववृत्यारकः। गोनामः। श्रधवननागः। गोकुञ्जरः। पूज्यमानमिति किम्। सुसीमो नागः।

[ इसी प्रकार कुतपवासाः सीशुतः = कुतपसीश्रुतः । अजापवणस्तौ-स्वितः = अजातीत्वितः । यिष्टप्रधानो मीद्गल्यः = यिष्टमीद्गल्यः " आदि ] । १. "यह सुत्र पूर्व मूत्र का अपवाद है । पूर्व मूत्र से पूज्यमान का परित्यात होता है। यहां पूज्यमान का पूर्वित्यात होने के तिय से सुत्र का आरम्भ किया है। पूज्यमानवाची जो सुवन्त है, वह पूजा के हेतु युन्दारक, नाग और कुञ्जर, इन तीन सुवन्तों के साथ विकल्प करके समास की प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष्यसंत्रक हो । यश्ववृन्दारकः, वृप्यमानः, गोकुञ्जरः । यहां पूज्यमान प्राप्त, पूप्त और गो-शब्द का [पूजावायक] युन्दारक, नाग और कुञ्जर सुवन्तों के साथ समास हुन्ना। " ऋषि भाष्य।।

पुज्यमानवचनादेव वृन्दारक-नाग-कुंजराः पूजाहेतवः । इति झ० भाष्य भा० पृ० २२० ॥

बृन्दारकादयो जातिशब्दाः । ते चोपमानत्वे सति पूजावचनाः भवन्ति । इति न्यासकारः ॥

#### १४६-कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ।। ग्र०२।१।६२॥

जो जाति के परिप्रश्न अर्थ में वर्त्तमान कतर कतम प्रत्ययान्त मुवन्त का समानाधिकरण सुवन्त के साथ समास हो सो [सo]। जैसे—कतरकठः । कतरकलापः । कतमकठः । कतमकलापः। जातिपरिप्रश्न इति किम्? कतरो भवतीरवदतः। कतमो भवतां देवदत्तः।

## १४७-कि क्षेपे ॥ ग्र०२।१।६३॥

किम् राब्द का क्षेप [ निन्दा ] ब्रर्थ में [ समानाधिकरण ] सुबन्त के साथ समास हो सो [ स० ] जैसे—किराजा यो न रक्षति । किसखा योऽभिद्रुह्यति । किंगीः यो न वहति । [ क्षेपे इति किम् ? को राजा वाराणस्याम् । ब्रत्र समासो न भवति ] ।

#### १४८-किमः क्षेपे ॥ ग्र० ५ । ४ । ७० ॥

क्षेप ग्रर्थ में जो कि शब्द उससे समासान्त प्रत्यय न हो ै। [क्षेप इति किम् ? कस्य राजा = किराज: । किसख: । किंगव: ]।

### १४६-पोटायुवितस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्वष्कयणी-प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्त्तर्जातिः ।। ॥०२।१।६४॥

 <sup>[</sup> श्रतः उपर्युं क्त ] कि राजा आदि उदाहरणों में टच् प्रत्थय न हुआ।

 <sup>[</sup> यह सूत्र विशेषणं विशेष्यण ] | सा० १३० ] का प्रपवाद है—वर्योकि विशेषणविशेष्य समास में विशेषण पूर्व होता है। परन्तु यहाँ विषरीत अर्थात् विशेष्य [ जाति ] का पृत्वं और विशेषण [ पोटादि ] का पर-निपात होगा ]। पोटा—विश्वको उत्पन्न हुए थोड़े दिन हुए हों।

जो पोटा, युवति, स्तोक, कितपय, गृहिट, धेनु, वक्षा, बेहर्, वष्क्रयणी, प्रवन्तु, श्लोत्रिय, ग्रध्यापक, धृतं इन [तेरहसमानाधिकरण] सुवन्तों के साथ जातिवाची सुवन्तों का [विकल्प] समास होता है वह [स जो तरपुरुष हो। जैसे—इमा चासी पोटा च इभ्योटा। इभयुवति:। ग्रमिल्स्तोकः। उदिश्वरकतिययम् गोधिनु:। गोवहा। गोवहा। गोवहा। गोवहा। कठावता कठशोतिहः। कठाध्यापक:। कठधून्तः। जातिरिति किम् ? देवदत्तः प्रवक्ता।

#### १५०-प्रशंसावचनैश्च ।। अ०२।१।६५॥

जातिवाची सुबन्त, प्रशंसावाची [समानाधिकरण] सुबन्तों के साथ समास को प्राप्त हो सो [स०]। जैसे—गोप्रकाण्डम् [शोभनः प्रशस्तो गौरित्यर्थः] अश्वप्रकाण्डम् । गोमतिल्लका । गोमचचिका। अश्वमचचिका। जातिरिति किम्?कुमारीमतिल्लका।

# १५१-युवा खलतिपलितवलिनजस्तीभिः ।। ऋ०२।१।६६॥

गृष्टि—जो एक बार ब्यानी हो। घेन—जिसको ब्याए थोड़े दिन हुए हों।

वशा—वन्ध्या।

वेहत्—जिसका गर्भ गिर पड़ता हो।

वष्कयणी- जिसके सन्तान युवावस्था में हों [ तरुणवत्सा ]।

ये स्त्रीङ्गि शब्द हैं और पशुजाति में इनकी प्रवृत्ति होती है । इन शब्दों में समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होने से पुंचत् कर्मधारय० ग्र० ६ । ३ । ४२ । इस सूत्र से पूर्व पद को [ ग्रीर स्त्रीलिङ्ग युवति शब्द में भी ] पुंचद्भाव हो जाता है । शेष शब्दों के ग्रथं स्पष्ट ही हैं ।

महर्षिकृत ग्रष्टा० भाष्य० के ग्राधार से ।। सं० ॥

खलति, पलित, वलित और जरती, इन [समानाधिकरण] मुबन्तों के साथ युवन् सुबन्त [वि०] समास को प्राप्त हो सो [स०] तत्पुक्त हो। युवा खलितः चुवखलितः। युवतिः खलती = युवखलितः। युवा पलितः = मुवपलितः। युवतिः पलिता = युवपलिता। युवा बलिनः = युववितनः। युवति विना = युवविला। युवा जरन् = युववर्ग, । युवति वंरती = युवजरती ।

# १५२-कृत्यतुल्याख्या अजात्या ॥ 🕫 २ । १ । ६७ ॥

कुश्य प्रत्ययान्त और तुत्य तथा तुस्य के समानार्थ जो मुबन्त सो जातिवर्जित [समानाधिकरण ] सुबन्त के साथ [वि०] समास पावे सो समानाधिकरण तस्तुष्क्ष कर्मधारयसमास हो। [कृत्यप्रत्ययान्त ] जेसे —भोज्यं च तद्युष्ण्ञ्च = भोज्योण्णम्। भोज्यलवणम् । पानीयशीतम् । तुत्याख्या [तुत्यवाची जेसे —] तृत्यक्वेत:। तुल्यमहान । सदृशकेत:। सदृशमान् । अजात्येति किम्? स्वणीयो मनुष्यः।

१५३-वर्णा वर्णेन ॥ ४०२।१।६८॥

वर्ण विशेषवाची समानाधिकरण सुवन्त के साथ वर्ण विशेष-वाची सुवन्त [विकल्प से] समास पावे सो [स०]। कृष्णसारङ्गः। लोहितसारङ्गः। कृष्णश्चनः । लोहितश्चन्तः।

वर्ण विशेषवाची जो शब्द हैं, वे गुणवाची होते हैं। ग्रौर गुण जो हैं वे

१५४-कुमारः श्रमणादिभिः ।। य० २ । १ ।६९ ॥

कुमार बन्दे, श्रमण ब्रादि [ समानाधिकरण ] सुबन्तो के साथ समास पावे सो [स०] । कुमारी श्रमणा = कुमारश्रमणा । कुमारी प्रत्रणिता = कुमारप्रत्रजिता । कुमारी कुलटा = कुमारकुलटा इस्यादि ।

द्रव्याश्रित होते हैं। जिस द्रव्य में कृष्ण और सारङ्ग तथा लोहित और कल्माप गुण हो उसको मान के यहाँ समानाधिकरण माना जाता है।" स्र० भाष्य भा० १ प० २२५॥

"मृतु च कुरुवाण्डसे लोहितजव्यक्वाययवे वर्तते । सार्क्षणव्यस्य समुदाय वया जवनज्ञस्य: । तत् क्यायवयवयुने: कुर्णादिगव्यस्य समुदाय । वृत्तिना सारङ्गादिगव्यन्ते तानग्याधिकरणण्याभित्याह यवयव्यस्य भवति । कुरुणावयवयस्य । लोहितज्ञस्यो-प्येवमेव समानाधिकरण्यो भवति । कुरुणावयवसम्बन्धात् समुदाय एव कुरुण इत्युच्यते । लोहितावयव-सम्बन्धात् हो । अत् एव गोणस्वाय्य सामानाधिकरण्यस्य विकायणं विकायणं

 अब श्रमणादिगण:—श्रमणा, प्रत्रजिता, कुलटा, गर्मिणी, तापसी, वासी, बन्धकी, श्रध्यापक, श्रमिरूपक, पण्डित, पदु, मुदु, कुणल, चपल श्रीर निपुण।

इस सूत्र में कुमार शब्द पुंत्लिङ्ग पढ़ा है। और श्रमणादियण से साथ उसका समास किया है। तो श्रमणादियण में बहुतेरे शब्द स्त्रीलिङ्ग भी पढ़े हैं। फिर स्त्रीलिङ्ग श्रीय पुल्लिङ्ग शब्द का सामानाधिकरण्य कैसे हों? ( उत्तर ) प्रातिपश्चित के निर्देश में भिन्न लिङ्ग बाने शब्दों का भी प्रकृष्ण होता है, इससे स्त्रीलिङ्ग शब्दों के साथ कुमार शब्द भी स्त्रीलिङ्ग हो जाता है।"

### १५५-चतुष्पादो गिभण्या ।। ग्र० २।१।७०॥

चतुष्पादवाची [चार पाद वाले पणु आदि के वाची] मुबन्त, गर्भाणी [समानाधिकरण] मुबन्त के साथ [वि०]समास पावे सो [ स०] तरहुक्य हो। जेसे—गोर्भाणी। स्रजार्भामणी। महिसोर्भाभणी।

# १५६-वा०--चतुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यम् ।।

इह माभूत् । कालाक्षी गर्भिणो । स्वस्तिमती गर्भिणी । चतुष्पाद इति किम् ? ब्राह्मणी गर्भिणी ।

#### १५७-मयूरव्यंसकादयश्चै।। मः २।१।७१॥

- १. इस बास्तिक का प्रयोजन यह है कि चतुष्पादयाचियों का जो समास फिया है, वे जातिवाचि गब्द होने चाहिय। सो पूर्व जातिवाचियों के ही जबाहरण दिये हैं। क्योंकि 'कालाक्षी पांचणी' यह काले ने बाबी गों वा प्रया कोई जीव जातिवाची नहीं, इससे समास नहीं हुझा।
  - २. "मयुरब्धंमकादि गणजट्द हैं। वे समास किये हुए समानाधिकरण तत्पुरय-संज्ञक निपातन किये हैं और श्निमें नित्य समास होता है।""" इस सुत्र में चकार प्रहण निज्वय के लिये हैं कि मयुरब्धंसकादि में ही नित्य समास हो। 'परमो मयुरब्धंसकः'। यहाँ परमजट्द का समास नहीं हुआ।"

ग्रष्टा० भाष्य भा० १ प० २२७

न्यः प्रकार यह प्राक्तित्रण है इससे प्रविद्वित लक्षण प्रयोत् गण्यक्ति शब्दों से भिन्न समानाधिकरण तत्कुरुषविषयक शब्द भी मसूरब्बंसकादि से सिद्ध समभने चाहिये।। मयूरव्यंसक ग्रादि शब्द [गणपाठ सू० १४ ] निपातन किये हैं सो [ स० ] । जैसे—मयूरव्यंसकः । छात्रव्यंसकः ।।

इति समानाधिकरणः कम्मंधारयस्तत्पुरुषः समाप्तः ॥

#### 一:紫紫:--

# अथैकाधिकरणस्तत्पुरुषः ।।

# **१५८-पूर्वापराधरो**त्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे<sup>र</sup>।। ग्र<sub>०२।२।१।।</sub>

[ ब्रव्यववाची जो ] पूर्वः अपर, अधर, उत्तर वे सुबन्त एकदेशवाची अर्थात् अवयववाची सुबन्त के साथ [ वि० ] समास पार्वे, एकः अधिकरण अर्थात् एक द्वव्य वाच्य हो तो [ अर्थात् अववय और अवयवी का अधिकरण एक हो तो वह समास तरपुरप कहावे ] पष्ठसमासापवादोऽयं योगः । पूर्वं कायस्य = पूर्वकायः ।

 मयूरण्वासीव्यंसकल्वेति = मयूरव्यंसकः । व्यंसकणव्यस्य पूर्व निपाते प्राप्ते परनिपातार्थः पाठः । एवं चात्र मयूरव्यंसकादीनां यवनमुण्ड पर्यन्तानाम् ।। इति न्यासकारः ॥

मयूर इव व्यंसको धूर्तो मयूरव्यंसको । छात्र इव व्यंसको । कम्बोज इव मुण्डः । इत्युपमानसमासापवादोऽयं समासः ॥ [ देखें गणपाठ वेदाङ्गप्रकाण भाग १२ सूत्र १४ पर टिप्पणी ] ॥

- २. समानाधिकरण-प्रहणं निवृत्तम् । विभाषा ग्रहणमनुवर्त्तते ॥
- ["एकदेशवाची अर्थात् अवयववाची के स्थान पर" यहाँ "एक देशीवाची अर्थात् अवयवीवाची॰" ऐसा पाठ होना चाहिये]।
- अनेक शब्द समस्त हो के हो एक ही पदार्थ के बाचक हो।

श्रपरकायः । ग्रधरकायः । उत्तरकायः । एकदेशिनेति किम् ? पूर्वं नाभेः कायस्य । एकाधिकरण इति किम् ? पूर्वं छात्राणामामन्त्रय ।

### १५६-अर्द्धनपुंसकम् ॥ ग्र०२।२।२॥

जो नपुंकलिङ्ग अर्ढं 'शब्द एकदेशी एकाधिकरण सुबन्त के साथ [वि०] समास को प्राप्त हो सो तत्पुरुष हो। जेसे —शर्द्ध पिप्पल्याः = श्रद्धंपिप्पत्यी। श्रद्धंकोशातको। नपुंसकमिति किम् ? भागार्द्धः। नगरार्द्धः। एकदेशिनेत्येव । श्रद्धं ग्रामस्य देवदत्तस्य । एकाधिकरण इत्येव। श्रद्धं पिप्पलीनाम्।

#### १६०-द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम् ।। श्र०२।२।३।।

हितीय, तृतीय, चतुर्व श्रीर तुर्ध्व ये सुवन्त एकदेशी एकाधि-करण सुवन्त के साथ [ वि० ] समास को प्राप्त हों सो तत्तुरुत हो। हिताय भिक्षायाः = हितीयाभिक्षा । यष्टीसमास पक्षे भिक्षाहितीय वा। तृतीय भिक्षायाः = तृतीयभिक्षा । भिक्षातृतीय वा। बतुर्थ भिक्षायाः = चतुर्थभिक्षा । भिक्षाचतुर्थ वा। [ तुर्यभिक्षायाः = तुर्यभिक्षा । भिक्षातुर्य वा] एकदेशिनेत्येव । दितीयं भिक्षायाः

- एक यस्तु के दो भाग बराबर हों उस एक आग का बाबी जो अर्द्ध मध्य है, वह नपुंतक है। उसी का अहण इस सुत्र में है। अन्य अवयय का बाची पुंत्लिक् है।
- २. यह सूत्र पच्छी समास का अपवाद है। पच्छी समास में डितीयादि बब्दों का पर प्रयोग होता धोर नहां पूर्व प्रयोग होता है। पूर्व से विकल्प की अनुवृत्ति चली आती है। फिर विकल्प बहुण दसचित्व है कि चच्छी समास की हो जान । इस प्रकार दो विकल्पों के होने से तीन प्रयोग सिद्ध होते हैं।।

भिक्षुकस्य । एकाधिकरण इत्येव । द्वितीयं भिक्षाणाम् ।

# १६१-प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ।। ग्रन् २ । २ । ४ ॥

श. प्रस्वतरस्यां चहरूणस्वसंते । 'एकदेशिमंकगिथकरणे' इति तिवृत्तम् ।
"" यह मुत्र दितीया तत्पुत्तम् [दितीया विद्यातीतः द्वरः २ १ । २३]
का प्रमावाद है। दितीया तत्पुत्तम् में तो दितीयात्त का पूर्वनिमात श्रीर
यहाँ दितीयात्त पर प्रयुक्त होता है। यो दस मुत्र में दो विकल्पो की
[दितीय विकल्प की ] धनुवृत्ति होने से दितीया तत्पुत्प भी होता है।

प्राप्त और आपन्न जो शब्द हैं वे दितीयान्त सुवन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हों। वह समास तत्पुरुष कहाये। और प्राप्त-आपन शब्दों को अकारादेश हो जावे।

प्राप्तों जीवकां = प्राप्तजीविकः । घाषस्त्रजीविकाः । वहाँ प्राप्तब्रीर खापत्र-—गद्द का जीविका गद्द के साव वसास द्वास है । जीविकामप्राप्तः । जीविकामद्रः । यहाँ द्वितीया तत्तुरुप समास में जीविका गद्द पूर्व रहता है । जितिपदिक के ग्रहण में तिङ्ग विगय्द का भी ग्रहण होता है ] प्राप्ता जीविकां = प्राप्तजीविका । खापत्रा जीविकां = द्यापत्रजीविका । यहाँ पूर्वपद आरावा- चौर सापत्रा — गद्द िक प्राकार ] को त्रह्व सकार प्रार्थे । समानाधिकरण तत्तुरुप में तो कर्मप्रारससंत्रा के होने से पूर्वपद को पुर्वद्भा है । वाता है । यहां समानाधिकरण की अपुर्वित नहीं, इससे पुर्वपद को पुर्वपद को पाता । इसिववे इत पूर्व में सकार का प्रवृत्ति नहीं, इससे पुर्वपद हो जाता है । यहां समानाधिकरण की अपुर्वित नहीं, इससे पुर्वपद को पुर्वपद के प्राप्त प्राप्ता । इसिववे इत पूर्व में सकार का त्रव्यापत्र प्राप्त प्राप्ता भागे ।

वात जयादिवय ने काविका में नहीं विश्वी पता नहीं उसे विदित्त भी थो का नहीं ? ] ।"

шर्वां प्राप्त प्

िन्यासकार श्रीजिनेन्द्रबुद्धि ने भी इसे समभ्रा नहीं, ऐसा प्रतीत होता है ]  $\Pi$  सं  $\circ$  : $\Pi$ 

प्राप्त और ग्रापन्न सुबन्त के साथ [विकल्प से ] समास को प्राप्त हों [ सो तस्पुरुष हो ] । जैसे—प्राप्तो जीविकाम् = प्राप्तजीविकः । जीविकाप्राप्त इति वा आपन्नो जीविकाम् — भ्रापन्नजीविकः । जीविकापन्न इति वा।

# **१६२-कालाः परिमाणिना**ै।। ग्र०२।२।५॥

कालवाची सुवन्त, परिमाणिवाची सुवन्त के साथ [ वि० ] समास को प्राप्त हो सो तत्पुरुष हो जैसे—मासो जातोऽस्य स मासजातः । संवत्सरजातः । द्वघहजातः । व्यहजातः ।

१. यह सुत्र भी पच्छी समास का अपवाद है। जो पच्छी समास होता तो कालवाची शब्दों का पर निपात होता। और जब इस सुत्र से समास होता है तब कालवाची शब्द पूर्व होते हैं। परिमाणवाची जो कालवाब्द हैं वे परिमाणवाची मुक्त के साथ विकल्प करके समास पात्रों । जिब काल शब्द परिमाण वचन हों तभी उत्तरपद का परिणामियाचित्व गम्य है, अतः "कालाः" ऐसा सामान्य कथन भी इस सामव्यं से परिमाणवचन काल शब्दों का समास होना प्रतट करता है। ] बह समास तप्तुष्य— संजक हो। मासी जातस्य = मासजातः । यह मास बब्द का समास परिमाणवाची जात— शब्द के समास तप्तुष्य — संजक हो। मासी जातस्य = मासजातः । यह मास बब्द का समास परिमाणवाची जात— शब्द के समाय हुया है।

बा० — एकवचनद्विगोश्चोपसंख्याम् ॥ म० ग्र० २ पा० २ ग्रा० १ ॥

इस वास्तिक का यह प्रयोजन है कि सूत्र ने जो समास होता है यह एकवचनान्त मास—शब्द को और दिगु संक्षक मास—शब्द को भी ही । एकवचनान्त का दिलियों है कि 'मासी जातस्य' यहाँ दिवचनान्ता [ और मासा जातस्य' यहाँ बहुवचनान्त ] का समास नहीं हुआ। दिशुपंतक— [ द्वी मासो जातस्य = ] दिमासजातः। यहाँ समास हो जाता है।

ग्र॰ भाष्य भा॰ १ पृ॰ २३७ II

#### १६३ - तञ् ॥ ॥ २ २ । २ । ६ ॥

नत्र [जो अव्यय है वह ] समयं मुबन्त के साथ [बिकल्प ] समास पावे सो नत्र, तत्पुरुष हो [सो जिस पक्ष में समास होता है वहाँ निलोपो नत्र; अरु ६ । ३ । ७३ । इससे नत्र के नकार का लोप होता है] जैसे—नेत्राह्मणः = अत्राह्मणः । अवृष्यतः ।

# १६४-तस्मान्नुडचि ॥ ग्र०६।३।७४॥

तस्मात् नाम [ अर्थात्उम ] लोप हुये नञ्के नकार से परे अजादि उत्तरपद को नुट्का आगम हो । न अर्च्=अनच्। न अथ्वः = अनथ्वः । न उप्टृः = अनुष्टुः । इत्यादि ।

#### १६५-नजस्तत्पुरुषात् ।। 🕫 ५।४।७१॥

जो नज् से परे राज यात्रि शब्द सो श्रन्त में जिस तःपुरुष के उससे समासान्त प्रत्यय न हों । श्रराजा । श्रसखा । श्रगीः । तत्पुरुपादिति किम् ? श्रन्चो माणवकः । श्रधुरं शकटम् ।

# १६६-पथो विभाषा ।। ग्र॰ ४ । ४ । ७२ ॥

जो नत्र् से परे पियन् शब्द सो जिस तत्पुरुप के अन्त में हों उससे समासान्त प्रत्यय विकल्प करके हो अपयमः अपन्थाः।

# १६७-ईषदकृता ॥ ग्र०२।२।७॥

जो सुवन्त ईषत् शब्द कृत् वर्जित सुवन्त के साथ [वि०] समास को प्राप्त हो वह तत्पुरुप समास हो ।

## १६८-वा०-ईषद्गुणवचनेनेति वक्तःयम् ।।

१- श्रकृता इसके स्थान में "गुणवचनेन" ऐसा कहना चाहिये क्योंकि 'अकृता' के कहने से 'ईपद्तान्य' यहाँ भी सनास पाता है। अर्थात् ईपद् श्रव्यय का गुणवचनवाची के साथ ही समास हो। इस नियम से कृदन्त का भी निषेध हो जावेगा। यह [इस ] वात्तिक का प्रयोजन है।

श्रष्टा० भा० भा० १, प० २३८ ॥

ईपत्कडारः । ईषत्पिङ्गलः । ईपहिकारः । ईपदुन्नतः । ईपत्पीतम् । गुणवचनेनेतिकिम् ? ईपद्गार्ग्यः । १

# [ षष्ठीतत्पुरुष ]

# १६६ – षष्ठो ।। ग्र०२ । २ । न ।।

षष्ठ्यन्त सुबन्त, समर्थं सुबन्त के साथ वि० समास पावे, सो षष्टी तत्पुरुष जानो । राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः। राज्ञोः पुरुषो = राजपुरुषो । राज्ञां पुरुषः = राजपुरुषाः। राजः पुरुषो पुरुषा वा। प्राह्मणकम्बतः।

# १७०-वा॰-कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम् ।।

जैसे—[इध्यस्यप्रवश्चनः] = इद्य [प्र] वश्चनः । [पलाशस्य शातनः ] = पलाशशातनः । किमर्थमिदमुच्यते ? प्रतिपदविधाना

- यहाँ तक तत्पुरुप समास का प्रकरण आया इसके आगे पट्टी सत्पुरुप का प्रकरण समभ्ता चाहिये ।
- २. "पट्टी दो प्रकार की है कुखोगा धौर प्रतिपदिविधाना। कुखोगा [पट्टी] उसकी कहते हैं, जो कुदन्त के योग में कर्ता कर्म में [कर्त्त, कर्मणी: क्रति। ध्र० २। ३। ६५ ।] इस मूत्र में पट्टी विधान है। उस पट्टी का समास सुबन्त के साथ हो। जैसे यहाँ क्रदन्त के योग में इस्म पट्टपत्त का समास तुखा है।"

"पच्छी भेषे प्र०२। ३। १०। इस सूत्र से लेकर पाद पर्यन्त विहित पच्छी तक इसका प्रश्चिकार होने से कुद्योगा पच्छी को श्रेषलक्षणा-पच्छी भी कहा जाता है। उस स्रेपलक्षणा पच्छी से भिन्न ग्रन्य सब पच्छी प्रतिपद-विद्याना पच्छी है। ग्रम्थण पुरु २३६-२३९

षष्ठी न समस्यते इति वक्ष्यति । तस्यायं पुरस्तादपकर्षः [ श्रपवादः इत्यर्थः ] ।

# १७१ — याजकादिभिश्चै।। ग्र०२।२।९।।

पष्ठघन्त [ शब्द ] याजक स्नादि शब्द सुबन्तों [ गणपाठ सूत्र १५] के साथ [वि०] समास पावे सो पष्ठी० । जैसे---षाह्मणयाजकः । क्षत्रिययाजकः ।

# १७२-षष्ठचा आक्रोशे ॥ ग्र॰ ६।३।२१॥

भाकोशे ग्रर्थात निन्दा श्रर्थ में उत्तरपद परे हो तो पष्ठी का श्रलुक् हो । जैसे-चौरस्य कुलम् । श्राकोश इति किम्? ब्राह्मणकूलम् ।

# १७३-वा० - षष्ठीप्रऋरणे वाग्दिक्पश्यद्भुचो युक्तिदण्डहरेषु

यथासंख्यमलुगवक्तव्यः ।।

[ षष्ठचन्त वाक्, दिक् ग्रीर पश्यत् से परे क्रमशः युक्ति, दण्ड ग्रौर हर हों तो पच्ठी का ग्रलुक् हो ] जैसे—वाचोयुक्तिः। दिशेदण्डः । पश्यतोहरः ।

 प्रयोजन यह है कि "न निर्धारणे" श्र०२।२।१०॥ इस सूत्र पर प्रतिपदिवधाना च पष्ठी न समस्यत इति वक्तव्यम्' इस वाक्तिक द्वारा प्रतिपदविधाना पष्ठी के समास का जो निपेध कहा जायगा सो कुछोगा पच्छी के समास का न समक्ता जावे।। अ० भा० के आधार से।

[ महाभाष्य में यहाँ दो वात्तिक ग्रौर भी पठित हैं । ]

२. 'षष्ठी ग्र०२।२। = ॥ सा०—१६९॥ सूत्र से समास सिद्ध ही था। उसका 'कर्त्तरि च'' ग्र० २। २। १६॥ इससे प्रतिपेध प्राप्त होने पर उसके प्रतिषेध के लिये यह सूत्र है ग्रथीत् यह प्रतिषेध बाधक सूत्र है। म ० भा ० के माधार से। सं०॥

# १७४–द्या० —आमुष्यायणामुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिकेति

### चालुग् वक्तव्यः ।।

[म्रामुष्यायण, ] ग्रामुष्यपुत्रिका श्रौर ग्रामुष्यकुलिका इनमें षष्ठी का ग्रलुक् हो ] । ग्रमुष्यापत्यम् = ग्रांमुष्यायणः । नडादित्वात् फक् [ गणपाठ सूत्र ४६ ] । श्रमुख्य पुत्रस्य भावः श्रामुख्यपुत्रिका । मनोज्ञादित्वाद् बुञ् [ द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च ।। गणपाठ सूत्र १२८ ] तथा ग्रामुष्यकुलिकेति ।

## १७५-वा-देवानां प्रिय इत्यत्र च षष्ठचा अलुग् वक्तव्यः।।

[ 'देवानां प्रियः' यहाँ भी पष्ठी का ऋलुक् हो ]। जैसे-देवानां प्रियः।

# १७६-वा०- शेपपुच्छलाङ्गूलेषु शुनः संज्ञायां षष्ठचा

#### ग्रलुग् वक्तव्यः ।।

[ संज्ञा विषय में यदि पष्ठचन्त श्वन् शब्द से परे शेप, पुच्छे भ्रौर लाङ्गुल हों तो षष्ठी का भ्रलुक् हो ]। जैसे — शुनः शेपः । शुनः पुच्छः । शुनो लाङ्गूलः ।

# १७७-वा०-दिवश्च दासे षष्ठचा अलुग् वक्तव्यः ॥

पिष्ठचन्त दिव् शब्द से परे दास शब्द हो तो पष्ठी ग्रलुक् हो जैसे- दिवोदासाय गायति।

# १७६-पुत्रेऽन्यतरस्याम् ॥ 🕫 ६।३।२२॥

पुत्र उत्तरपद परे हो तो ब्राकोश अर्थ में षष्ठी श्रलुक् विकल्प करके हो । जैसे --दास्याः पूत्रः । दासीपुत्रो वा । स्राक्रोश इति किम्? ब्राह्मणीपुत्रः ।

# १७६-ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः ।। ग्र० ६ । ३ । २३ ॥

ऋकारान्त विद्यासम्बन्धी और ऋकारान्त योनि सम्बन्धियों से परे पष्ठी का प्रजुक् हो । जैसे—होतुरन्तेवासी । होतुः पुत्रः । पितुरन्तेवासी । पितुः पुत्रः । ऋत इति किम् ? स्राचार्थ्यपुत्रः । मातुलपुत्रः ।

 $\left[\begin{array}{cc} \text{वाo} - \text{विद्यायोगिसम्बन्धेभ्यस्तद्} & \text{पूर्वपदोत्तरपदग्रहणं} \\ & \text{कर्त्तब्यम्} & \text{I तेनेह न होतृधनम्} \end{array}\right] \ \text{I}$ 

# १८०-विभाषा स्वसृपत्योः ।। ग्र० ६ । ३ । २४ ॥

श्रृकारान्त विधासम्बन्धी और श्रृकारान्त योनि सम्बन्धियों से स्वसृ तथा पति उत्तरपद परेहो तो वि० [से] षष्ठी का श्रृलुक् हो। जैसे—मासुः ध्वसा। मासुः रवसा। मानुध्वसा। पितुः ध्वसा। पितुः ध्वसा। पितुः ध्वसा। पितुः स्वसा। पितः। सुहितुः पितः। दुहितुपितः। नमान्दुः पितः। ननान्दुपतिः।

१. जिब खुक् हुमा तेव "मात्पितृभ्यां स्वता" प्रा० ६ । ३ । ६४ ॥ इससे समास में स्वस् के सकार का नित्य पत्व होकर 'मातृष्वसा'। 'पितृष्वता' रूप बमा। जब जुक् न हुमा तेव 'मातृः पितृष्यांमय्वतर-स्याम् ॥' प्र० ६ । ३ । ६ तो विकल्प से पत्र होकर 'मातृः व्यसा' 'मातुः स्वसा'। पितृः व्यसा पितृः स्वाता 'भातृः स्वसा'। पितृः व्यसा पितृः स्वाता मात्व में मातृ से प्रका मातृ में मम्ममा चाहिले क्योंकि प्र० सू० ६ । ३ । २० से तमात की अनुवृत्ति उक्त सूत्रों में भी श्रारही है। वाक्य में तो नित्य "मातृः स्वसा" 'पितृः स्वसा' 'ऐसा ही रहेगा ]।

#### १८१-नित्यं क्रीडाजीविकयोः 11 ग्र० २।२।१७॥

कीडा धौर जीविका ब्रर्थ में पथ्छी [समर्थ] सुबन्त के साथ नित्य समास पावे। [सो तत्पुरुप समास हो ] जैसे—(क्रीडा) उद्दालकपुष्पभ्रिञ्जका । बारणपुष्पप्रचायिका। (जीविका) दस्तलेखकः। पुरुष्पेस होजीविकयोरिति किम्? श्रोदनस्य भोजनकः

#### १८२-क्गतिप्रादयः ॥ अ०२।२।१८॥

कु प्रव्यय गतिसंज्ञक और प्रादि गणस्य शब्द समर्थ सुबन्त के साथ [नित्य ] समास को प्राप्त हों । जैसे— कु । कुस्सितः पुरुषः = कुपुरुषः । गति । उररीकृतम् । यदूरीकरोति । प्रादयः [ गणपाठ सुत्र ४ ] ।

### १८३-वा०-दुनिन्दायाम् ।।

[दुर् शब्द निन्दा म्रर्थ में समास को प्राप्त हो जैसे ] दुष्पुरुष:।[दुष्कुलम्।दुर्गवः]।

# १८४-वा०-स्वती पूजायाम् ॥

सु ग्रीर ग्रति ये पूजा ग्रवं में ही समास को प्राप्त हों। शोभनः पुरुष:=सुपुरुष: । ग्रतिपुरुष: । [पूजनीय इत्यवं:]।

 िकहीं एकदेश की भी भनुवृत्ति होती है अतः अक-की अनुवृत्ति आ रही है। काविकालार ने तृत्व की अनुवृत्ति भी यहाँ लिखी है सो अणुढ ही है। और उनका 'तृजकान्यां कर्त्तर' और 'कर्त्तर च' इन सुत्रों का व्याख्यान भी महाभाष्य से विरुद्ध ही है। देखिये—

ग्रष्टा० भा० १ पृ० २४३, २४४ ॥ ]

२. यहाँ तक पष्ठीतत्पुरुष ग्राया इसके ग्रागे पुनस्तत्पुरुष का प्रकरण चला है।

#### १८५-वा०-आङोषदर्थे ।।

[ ईपत् म्रर्थात् थोड़े का वाची म्राङ् शब्द समास को प्राप्त हो जैसे—] म्रापिङ्गलः । म्राकडारः । दुष्कृतम् । म्रतिस्तुतम् । म्राबद्धम् ।

### १८६-वा०-प्रादयो गताद्यथे प्रथमया ।।

[प्रादि जो शब्द हैं, वे गत श्रादि श्रयों में प्रथमा विभक्ति के साथ समास को प्राप्त हों ]प्रगत श्राचार्यः = प्राचार्यः ।प्रान्तेवासी । [प्रापितामहः ]।

#### १८७-वाः —अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया ।।

[ ग्रति ग्रादि जो शब्द हैं, वे कान्त ग्रादि ग्रथों में द्वितीया विभक्ति के साथ नित्य समास को प्राप्त हों ] जैसे—ग्रतिकान्तः खट्वाम् = ग्रतिखट्व: । ग्रतिमालः १।

# १८८-वा॰-अवादयः कुष्टाद्यर्थे तृतीयया ।।

- श्रियकं चैतदुपाधिवचनम् अत्यत्रापि हि समासो दृष्यते । कोष्णम् । बदुष्णम् । कवोष्णम् । दुष्कृतम् । अतिस्तुतम् । आवद्धम् । इति उक्तं काशिकायाम् ] ।।
- २. [यहाँ एकवियक्ति चापूर्वनियाते । छ० १ । २ । ४४ ॥ सा० ३३४ ॥ अस्या० बाय्य० भाग १ पु० १३४ ॥ इत सूत्र से खट्बा और माला शब्द की नियत द्वितीया विभक्ति के होने से उपसर्जन संज्ञा और 'गोरिक्योश्य-सर्जनस्य' घ० १ । २ । ४६ ॥ उत्त सूत्र चे एपर्यन संज्ञकस्योप्रत्यान्त खट्वा और माला शब्द को, हस्य हो गया ] ।

[ ग्रवादि शब्द कुष्टादि ग्रथों में तृ० विभक्ति के साथ नित्य समास को प्राप्त हों, जैसे ]—ग्रवकुष्टः कोकिलया=ग्रवकोकिलः [ वसन्तः ] ।

# १८६-वा०-पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ।।

[ परि ग्रादि शब्द ग्लान ग्रादि ग्रवीं में चतुर्थी विभक्ति के साथ नित्य समास पावें ] परिग्लानोऽध्ययनाय = पर्यध्ययनः । ग्रलं कमार्थ्यें = ग्रलंकमारिः ।

#### १६०-वा-निरादयः कान्ताद्यर्थे पञ्चम्या ॥

कान्तादि अर्थ में निर् आदि शब्द पञ्चमी विभक्ति के साथ नित्य समास पार्वे जैसे—] निष्कान्तः कौशाम्ब्याः= निष्कीशाम्बिः। निविराणिसः। निष्कान्तः सभायाः=िनःसभः। [यहांभी ऊपर के समान ही उपसर्जन संज्ञा और हरव हुआ है। ये सब १८३ से १९० तक सीनाग वार्तिक हैं]।

# १६९-वा०-प्रादिप्रसङ्गे कम्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधो वक्तव्यः ।।

[सून से जो प्रादिकों का समास कहा है, वहाँ कमेंप्रवचनीय-संज्ञक प्रादिकों का समास न हो ] वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति । [यहाँ प्रति के प्रादि होने से समास प्राप्त था सो न हुप्रा ]।

# १९२-उपपदमतिङ् ॥ ग्र०२।।२।१९॥

जो तिङ् वर्जित उपपद है सो समर्थ सुबन्त के साथ नित्य

१. न्यास में पर्यादि आकृतिगण कहा है ।

इनके अतिरिक्त महाभाष्य में और भी वार्त्तिक इस सूत्र पर हैं, जिज्ञासुजन वहाँ देखने का कष्ट करें।

समास को प्राप्त हो सो तत्पुरुष समास हो । जैसे कुम्भं करोतीति ] कुम्भकारः । नगरकारः । इत्यादि । ब्रितिङ् इति किम् ? कारको ब्रजति । यहाँ उपपद तिङन्त समास को प्राप्त न हुआ ]।

### १६३ – न पूजनात् ।। ग्र० ४ । ४ । ६९ ।।

पूजनवाची से परे समासान्त प्रत्यय न हो ै। जैसे—सुराजा । ग्रतिराजा । सुसखा । ग्रतिसखा । सुगौः । ग्रतिगौः ।

## १६४-अमैवाव्ययेन ॥ ग्र० २।२।२०॥

जो उपपद [का] अब्यय के साथ समास हो तो श्रम् [ ग्रमन्त ] प्रत्यय ही के साथ ग्रन्य के साझ नहीं । स्वादुं कारं मुङ्क् । लवणंकारं भुङ्क । संपन्नंकार भुङ्क । ग्रमेंबेति किम् । नेह भवित कालो भोक्क्म [ यहाँ तुमुन् प्रत्यवान्त से समास न हुन्ना ] एवकारकरणमुष्पपदिविश्वषणार्थम् । ग्रमेव यसुत्यविधानमुषपदं तस्य समासो यया स्यात् । ग्रमा चान्येन च यसुत्यविधानं तस्य माभूत् । श्रमो श्रमेश्वस्य । ग्रमो वान्येन च यसुत्यविधानं तस्य माभूत् । श्रमो श्रमेश्वस्य । ग्रमो वान्येन च यसुत्यविधानं तस्य माभूत् ।

१. [जिन शब्दों से समासान्त प्रत्यों का [ राजाहस्सिकम्यष्टन् इत्यादि ] विधान है वे जब पूजनवन्तन से परे हों तो जनसे समासान्त प्रत्यन न हो "पूजार्या, स्वति प्रकृणं कर्तव्यन् ॥ इस वात्तिक से यह नियम मुक्राति के जिले हैं । श्रदः परमराजः । परमाजः । यहाँ समासान्त प्रत्यत्व हुषा है]

२. यहाँ एक सुत्र में [विभाषाऽत्रे प्रथमपूर्वेषु । झ० ३ । ४ । २४ ] क्ला भ्रीर णमुळ्दी प्रत्ययों का विधान है । इससे 'झबे' इस उपपद का 'भोज' इस प्रमन्त के साथ समात नहीं हुआ ।

ग्र० भा० भा० १ पृष्ठ २५० ॥

### १६५-तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम् ॥ अ०२।२।२१॥

( उपदंशस्तृतीयायाम् [ ग्र० ३ । ४ । ४७ ॥ ] ) । यहां से ले के जो उपपद हैं वे ग्रम् अव्यय के साथ वि० समास को प्राप्त हों सो तत्पुरुप समास हो । मृलकोपदंशं भुङ्कते । मृलकेनोपदंशं भुङ्कते । उच्चै:कारं समाचल्टे । उच्चै:कारेण वा । ग्रमैकेलेख । पर्याप्ती भोतनुम् । प्रमूर्भोकनुम् । समर्थो भोतनुम् । [ यहां ] पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु ।। ग्र० ३ । ४ । ६६ ॥ इससे तुमृन् प्रत्यय क्षण्ना और तुमृन् प्रत्यय का विकल्प करके समास न हुआ औ ।

### १६६ – बस्वाच<sup>2</sup> ॥ ग्र०२।२।२२॥

तृतीया प्रभृति शब्द करवा प्रत्यय के साथ समास को प्राप्त वि हों। [सो समास तत्पुरुष हो]। उच्चैःकृत्य। उच्चैःकृत्वा।

# १६७- शेषो बहुवीहिः ॥ ग्र०२।२।२३ ॥

शेष ग्रर्थात् उक्त समासों को छोड़ के जो ग्रागे समास कथन

- [ यहां गत संस्करणों में एक बड़ी प्रशुद्धि छप रही थी उसे अब शुद्ध कर दिया गया है ] ।। सं० ।।
- पूर्वमूत्र में सनन्त की अनुवृत्ति झाने से झन्यत्र समान नहीं पाता था, इसिनिये यह सून है। इसमें तृतीयात्रमृति बहला इसिनिये हैं कि 'झर्ल भूतत्वा।' 'खनूकत्वा' यहां समास के न हाने से त्यप् भी न हुआ। झन्दा० भा० भा० १ पू० २५१॥
- यहां तक कुगति स्त्रीर प्रादि प्रयुक्त तत्पुरुष समास स्राया, इसके स्त्रागे बहुन्नीहि का अधिकार चला है।

करते हैं सो बहुबीहि है । यह अधिकार सूत्र भी है।

# **१६८ – अनेकमन्यपदार्थे।।** ग्र**०२।२।२४**।।

जो अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबन्त सो सुबन्त के सङ्ग समास को प्राप्त हो, उसको बहुआहि जानो । विशाले नेन्ने यस्य सं 'विद्याले नेने यस्य सं 'विद्याले हो' वहु घनं यस्य सं 'वहुवनी' 'वहुघनको' वा पुरुषः। एक प्रथमा विभक्ति के अर्थ को छोड़ कर सब विभक्ति के अर्थों में बहुतीहि समास होता है। प्राप्तभुदक यं ग्रामं सं 'प्राप्तोदको प्रामः'। उज्हो रथो येन सं 'उज्हरवोऽनड्वान्'। उपहृत्तभुदक यस्मै सं 'उपहृतोदकोऽतिथिः'। उद्धृत अरेदनो यस्याः सा 'उद्धृतीदना स्थाली।' अच् अन्तो यस्य सं 'अजन्तो घातुः।' वीराः पुरुषा यस्मिन् स्थानी ।' अप्तुत्र अप्ता के विराष्ट्रका विराष्ट्रका वा आमः।' परन्तु प्रथमा के अर्थ में नहीं होता है। वृष्ट मेचे गतः। अनेकप्रहण किम्? बहुनामिष यथा स्यात्। सुसुक्षजटकेशः। इत्यादि।

# १९९-वाः —बहुबोहिः समानाधिकरणानामिति वक्तव्यम् ।।

[समानाधिकरण शब्दों का बहुत्रीहि समास होना चाहिये ]। व्यधिकरणानां मा भूत्। पञ्चभिर्भु क्तमस्य । [यहां विभक्तिभेद होने ' से समास नहीं हुया ]।

 <sup>&</sup>quot;वस्य त्रिकस्यानुक्तः समासः स शेषः । कस्य चानुक्तः ? प्रथमायाः ॥" -महाभाष्य २ । २ । १ ॥

इस बहुवीहि समास के विग्रह में प्रथमा और अन्यपदार्थ में द्वितीया आदि विभक्तियों के प्रयोग होते हैं। जैसे नेत्र कब्द प्रथमा और यत् कब्द से पट्टी हुई है। बैसे सर्वत्र समफ्तो।

## २००-वा०--अव्ययानां च बहुव्रीहिर्वक्तव्यः ।।

[ ग्रन्थयों का ग्रन्थ शब्दों के साथ बहुब्रीहि समास हो ]। उच्चेर्मुख:। नीचेर्मुख:।

#### २०१-वा०--सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च ।।

[सप्तमी विभक्ति जिसके पूर्व और उपमानवाची शब्द जिसके पूर्व हो उस पद का समाम अन्य पद के साथ हो और उत्तर पद का लोप हो जावे]। कण्ठे स्थितः कालो यस्य = कण्ठेकालः। वर्रासलोमा। उप्ट्रस्य मुख्यमित्र मुखं यस्य = स उप्ट्रमुखः। खरमुखः। २०२–वा०---समुदायविकारषळ्याश्चवहुत्वीहिरुत्तरपदलो-

### पश्चेति वक्तव्यम् ॥

[समुदाय प्रवयव के सम्बन्ध धौर प्रकृतिविकार के सम्बन्ध में जो पट्ठी उससे परे जो उत्तरपद उसका लोग और अन्य शब्दों के साथ बहुबीहि समास होता है]। केवानो संघात:=केशसचात:, केशसचातवज्ङाऽस्य = स केशच्ड: [यहां समाहार उत्तरपद का लोग]। मुवर्णविकारोऽलङ्कारोऽस्य = स मुवर्णाऽलङ्कार: [यहां विकार उत्तरपद का लोग]।

#### २०३-वा०-प्रादिभ्यो धातुजस्योत्तरपदलोपश्च वा बहुवीहि-वंबतव्य: ॥

[प्रादि उपसर्गों से परे जो धातुज उत्तरपद, उसका विकल्प से लोप श्रौर [नित्य ] बहुबीहि समास हो]। प्रपतितं पर्णमस्य = १. [यहां 'उच्चै:, नीचै:' अथयों के प्रधिकरण प्रधान होते से सामागा-

धिकरण्य नहीं, इससे समास नहीं पाता है इसलिये यह वाक्तिक कहा।

प्रपर्णः, [ प्रपतितपर्णः ] । प्रपतितं पलाशमस्य = प्रपलाशः, [प्रपतितपलाशः ]।

#### २०४-वा०---नजोऽस्त्यर्थानां बहुवोहिर्वा चोत्तरपदलोपश्च वक्तस्यः ॥

ा नज् से परे जो अस्त्यर्थ उत्तरपद, उनका विकल्प करके लोग जीरः [नित्य ] बहुबीहि समास हो ]। अविद्यमानः पुत्रो सस्य सोऽपुत्रः, [ अविद्यमानपुतः ]। अविद्यमाना भाव्या यस्य सोऽभार्यः, अविद्यमानभाव्यः।

### २०५-वा०--पुबधिकारेऽस्तिक्षोरादोनां बहुवीहिर्वक्तव्यः'।।

[इस सुबन्तों के समास के अधिकार में ग्रस्तिक्षीरा ग्रादि शब्दों का भी समास हो]।[ग्रस्तिक्षीरमस्याः]=ग्रस्तिक्षीरा ग्राह्मणी। ग्रस्त्यादयो निपाताः।

# २०६–स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ् समानाधिकरणे स्त्रियाम-

पूरणीप्रियादिषु ।। ग्र० ६ । ३ । ३४ ।।

१. यहां अस्ति-शब्द कियायाची तिड.न्त है। इससे समास नहीं पाता था, क्योंकि मुबन्तों का समास मुबन्तों के साथ होता है, इसलिये यह बार्तिक है। अष्टा० भा० भा० १ पृ० २५४।।

विदितनीति:। मुशिक्षिता वाणी यस्याः = सा सुशिक्षितवाणी। स्त्रिया इति किस् ? धामणि बाह्मणकुळं दृष्टिरस्य = प्रामणिदृष्टिः। भाषितपुरकादिति किस् ? खट्वाभाषाँ:। अनुष्ठिति किस् । ब्रह्मवन्धू भाषाँ:। सनाविकरण इति ति किस् ? कल्याण्या माता = कल्याणी- माता । स्त्रियामिति किस् । कल्याणीप्रधानमेषां कल्याणीप्रधाना इसे । अपूरणीति किस् ? कल्याणी पञ्चमी यासां [ रात्रीणास् ] = ताः कल्याणीपञ्चमा रात्रयः [ रात्रयोऽत्र प्रधानम् ] । कल्याणी-

### २०७-वा०-[पूरण्यां] प्रधानपूरणीग्रहणं कर्त्तव्यम् ।।

[यहां जो पूरणी का प्रतिषेध कहा है वह प्रधान पूरणी का जानना चाहिये । ] इह माभूत् । कत्याणपञ्चमीकः पक्ष इति [यहां पुंचद्भाव हो गया ] । श्रप्रियादिष्विति किम् ? कत्याणीप्रियः ।

### २०८-दिङ् नामान्यन्तराले ।। ग्र० २ । २ । २६ ।।

ं जो प्रस्तराल श्रर्थ में दिक् नाम वाची ]े सुबस्त कब्द, सु बस्त के साथ समास को प्राप्त हो सो बहुबीहि समास है। मध्य कोण को प्रस्तराल कहते हैं। दक्षिणस्याक्व पुवस्याक्व दियोध-दस्तराल दिक् सा =दक्षिणपूर्वा दिक्। पूर्वोत्तरा। उत्तरपश्चिमा। पश्चिमदक्षिणा'।

- १. इस नृत्र में नाम प्रहुण रुडि प्रश्ने है। प्रयांत् लोक में जो प्रसिद्ध दिखाची कट्ट हैं, उन्हीं का इससे प्रहुण होता है। इससिये 'रिन्ध्यमण्य कौबेदांच्य दिखोर्थयन्त्ररातम्' यहां पर समास न हुआ। वसोंक वे रुडि मही प्राप्त तु योगिक हैं। इन्द्रस्थेयमैन्द्री कुवेरस्थेय कोबेरी ॥ इति न्यास:॥
- २. सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्भावो वक्तव्यः ॥ इस वाक्तिक से समात मात्र में सर्वनामवाची पूर्ववद को पुंबद्भाव हो जाता है । जैसे - पश्चिमस्यात्र्य दक्षिणस्यात्र्वात्तराला दिक = 'पिष्यमदक्षिणा'' इत्यादि ॥ सं० ॥

### २०६-संख्ययाव्ययासन्नादुराधिकसङ्ख्याः संख्येयै ॥

अ०२।२।२५॥

जो संख्येय में वर्तमान श्रव्यय, श्रासन्न, ग्रदूर, ग्रधिक श्रीर सङ्ख्या, सुवन्त के साथ समास पावे वह समास बहुवीहि हो ।। ( प्रव्यय ) दशानां समीपे उपदशाः । उपविशाः । श्रासन्त ] श्रासन्नदर्शाः । [ अदूर ] अदूरग्रामा वृक्षाः । [ श्रधिक ] अधिक-विशाः रे। ( संख्या ) द्वी वा त्रयो वा द्वित्राः । त्रिचतुराः । द्विदशाः । संख्ययेति किम् ? पञ्च ब्राह्मणाः । अञ्ययासन्नादूराधिकसंख्या इति किम् ? त्राह्मणाः पञ्च । संख्येय इति किम् ? श्रधिका विशतिर्गवाम् ³ ।

# २१०-बहुवीहौ संख्येये डजबहुगणात् ।। अ०५।४।७३।।

[बहुगण को छोड़ कर] जो संख्येय में वर्त्तमान बहुबीहि उससे समासान्त डच् प्रत्यय हो । जैसे - उपदशाः । उपविशाः । उपित्रशाः । ग्रासम्नदशाः । ग्रदूरदशाः । [ अधिकदशाः ] । [ द्वित्राः ] । संख्येय इति किम् ? चित्रगुः । शबलगुः । स्रबहुगणादिति किम् ? उपवहवः । उपगणाः ।

श्रव्यय, श्रासन्न, श्रदूर, श्रधिक श्रीर संख्या ये शब्द [संख्येये ] गणना करने अर्थ में वर्त्तमान जो [संख्या ] संख्या है उसके साथ समास पार्वे । ग्रौर वह समास बहुन्नीहिसंज्ञक हो । ग्रस्टा॰ भाष्य०॥

२. [विशानाममधिकाः श्रधिकविशास्ते पुनरेकविशादयः ] ॥

विशति शब्दोऽत्रसंख्यान एव वर्त्तते न तु संख्येथे द्रव्ये । इति न्यासकारः ।।

४. [ ''उपगणाः'' यहां डच् होने वान होने पर भी रूप समान रहता है अतः इसका ज्ञान स्वर से होता है, अर्थात् उच् होने पर अन्तोदान्तत्व और न होने पर पूर्वपदप्रकृतिस्वर ब्राखुदात्त हो जाता है ]।

### २११-वा०-डच् प्रकरणे संख्यायास्तत्युच्यस्योपसंख्यानं कर्त्तव्यं निस्त्रिशाद्यर्थम् ।।

[ डच् प्रकरण में संख्यान्त तत्पुरुण से समासान्त डच् प्रत्यय गृहीत हो, निस्त्रिवादि शब्दों के साधनार्थ | । निर्गतानि त्रिवादः । निस्त्रिवानि वर्षाणि देवदत्तस्य । निश्त्रतारिवानि यज्ञदत्तस्य । निर्गतित्रज्ञताङ्गुलिस्यो निर्मित्रवः खड्गः ।

## **२१२-तत्र तेनेदमिति सरू**षे ।। ग्र**०२।२।२७**॥

इदम् अर्थ में [ अर्थात् कर्मव्यतिहार अर्थ में ] सप्तम्यन्त सरूप श्रीर तृतीयान्त सरूप, सुबन्त के साथ समास पावे सो बहुवेहि हो । [ उदाहरण अगले सूत्र में देखें ]।

# २१३-इच् कर्मव्यतिहारे ।। अ०५।४।१२७।।

कर्म के व्यतिहार बर्थ में जो बहुवीहि उससे समासान्त इन् प्रत्यव हो। श्रीर तिष्ठरुगुप्रभृति में इन् पढ़ा भी है इसिविये ब्रव्यय जानना। केथेषु केथेषु गृहीस्वा इदं युद्धं प्रवृत्तं केशाकेशि । दण्डैदण्डै: प्रहृत्येष युद्धं प्रवर्तते तत उण्डादण्डि ।

### · २१४-अन्येषामपि दश्यते ।। 🛪० ६ । ३ । १३७ ।।

जिस शब्द को दीर्घादेश विधान कहीं न किया हो उसको दीर्घत्व इस सूत्र से जानिये। केशाकेशि। दण्डादण्डि। इत्यादि।

१. [तत्र ] धर्बात् सन्तम्भन्त और [तेत ] प्रधांत् वृतोवान्त [ सहये ] समानस्य वाले जो दो दो पत्र है, वे [ इदामित ] अर्थात् कर्मव्यतिहार प्रधा में परस्यर समास को प्राप्त हो। वह समास बहुबीहिसंज्ञत हो।। सक्त प्रहण द्यांतिये हैं कि "दर्ण्डम्ब मुस्तर्ण्डम्दे युद्धं प्रमृत्त" यहाँ समास न हो।

### २१५-द्विदण्डचादिभ्यश्च ।। अ०५।४।१२८॥

इच् प्रत्ययान्त द्विदण्डि, द्विमुसलि इत्यादि निपातन किये हैं।

२१६-तेन सहेति तुल्ययोगे ।। श्र०२।२।२८।।

नुल्य योग | एक किया में योग होना तुल्ययोग कहाता है ] ग्रर्थ में सह शब्द तृतीयान्त सुबन्त के साथ समास पावे सो बहुबीहि हो ।

२१७-- बोपसर्जनस्य ।। ग्र० ६। ३। हर ।।

जो उपसर्जन ब्रार्थ में वर्तमान [ ब्रायीत् बहुवी ख्रावयववाचक ] सह शब्द उसको स ब्रादेश विकल्प करके हो । पुत्रेण सहागतः पिता = सपुत्र: [ यहां ब्रायमन किया में दोनों का तुल्ययोग है ] । सहुव्य: । सच्छान ब्रायायं: । सहुच्छात्रों वा । सक्मंकर: । सहुकमंकरों वा । तुल्ययोग हिति किम् ? सहुव द्वाभि: पुत्रेभीरं वहति गर्दभो । उपसर्जनस्वेति किम् ? सहुक्ता । सहुस्व्या ।

# २१८-प्रकृत्याशिष्यगोवत्सहलेषु ।। ग्र० ६। ३। ८३ ।।

प्राशीवींद घर्य में उत्तरपद परेहो तो गो, वत्स धौर हल हनको वर्ज के सह शब्द प्रकृति करके रहे प्रवित् स प्रादेश न हो । स्वस्ति देवदलाय सह पुत्राय। सहच्छात्राय। सहामास्याय। ग्राशिधीति किम्? सानुगाय दस्यवे दण्डं दद्यात्। सहानुगाय वा। ग्रागीवरसहलेष्विति किम्?स्वरित भवते सहगवे। सगवे। सहवत्साय। सवस्ताय। सहहलाय। सहलाय। बोपसर्जनस्येति पक्ष भवस्येव समासः।

महालाष्य में यह सुत्र 'तत्र तेनेदिमिति सक्षे' अ०२।२।३७ के पूर्व पढ़ा है ]।

 <sup>&#</sup>x27;प्रकृत्याणिप' इति मुत्रम् । ''अयोजल्यहोनिकति भाष्यवानिकतर्णनात्सूत्रे केनचिव्यक्षिप्तामिति कैयटः'' ॥ सं० ॥

२१६-समानस्य छन्दस्यमूर्द्धं प्रभृत्युदकोषु ॥ ग्र० ६ । ३ । ५४ ॥

जो मूर्त्व प्रभृति और उदके बीजत उत्तर परेहो तो समान शब्द को स आदेत हो [छन्द विषय में ]। अनुध्राता सगभ्यः। अनुसद्या सयुष्यः। अमुर्देशभृत्युदकेष्विति किम् ? समानमूद्धा। समानप्रभृतयः। समानोदकीः।

# २२०-बहबोहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात् षच् ॥

ष्प्र ४ । ४ । ११३ ॥

बहुजीहि समास में स्वाङ्गवाची सक्षि और अक्षि शब्द से सभासान्त पच् प्रत्यय हो । जैसे—दीर्घसक्यः । कत्याणाकः । लीहिताक्षः । जो स्त्री हो तो षित् होने से डीप् प्रत्यय होता । दीर्घसक्यी । कत्याणाक्षी । इत्यादि । बहुत्रीहाविति किम् ? परमसक्षि । परमाकि । सक्याज्योरिति किम् ? दीर्घजानुः । गुवाहुः। स्वाङ्गादिति किम् । दीर्घसिक्यक्रक्टम् । स्युलाक्षिरिक्षः ।

# २२१-अङ्गुलेर्दारुणि ॥ अ०५।४।११४॥

दारु अर्थ में अङ् गुलि शन्दान्तबहुबीहि समास से समासान्त पच् प्रत्यय हो। हे अङ गुली यस्य हयद् गुलम्। अङ्गुलम्। चतुर-ङ गुलं दारु। दारुणीति किम् ? पञ्चाङ गुलिहँस्तः।

#### ङ्गुल दारु । दारुणीति किम् १ पञ्चाङ्गु।लहस्तः । **२२२–द्वित्रिभ्यां ष मूर्द्धनः ।।** ग्र**०५ । ४ । १**१५ ।।

दि श्रीर त्रि से परे मूर्डन् शब्द से बहुबीहि समास में समासान्त प प्रत्यय हो । जैसे—डिमूर्डः त्रिमूर्डः । डिविभ्यामिति किम् ? उच्चेर्गं डी ।

### २२३-अप् पूरणीप्रमाण्योः ॥ श्र० ५ । ४ । ११६ ॥

जो पूरण प्रत्यवान्त श्रीर प्रमाणी शब्दान्त बहुबीहि उससे समासान्त श्रप् प्रत्यव हो । जैसे-कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणाम् = ताः कल्याणीपञ्चमा रात्रयः । कल्याणीदशमा रात्रयः । स्त्रीप्रमाणी येपां ते स्त्रीत्रमाणाः कुटुम्बिनः । भार्यात्रधाना इत्यर्थः ।

२२४-वा॰ --- [ अपि ] प्रधानपूरणीग्रहणं कर्त्तव्यम् ॥

इह माभूत्। कल्याणी पञ्चमी ग्रस्मिन पक्षे कल्याणपञ्चमीकः।

२२५-वा०--नेतुर्नक्षत्र उपसंख्यानम् ।।

( नक्षत्र ग्रर्थ में वर्त्तमान जो नेतृ शब्द तदन्त बहुन्नीहि से समासान्तं अप् प्रत्यय हो ) मृगो नेता श्रासां रात्रीणां ता मृगनेत्रा रात्रयः । पुष्यनेत्राः । नक्षत्र इति किम ? देवदत्तनेतुकाः ।

### २२६-वा-छन्दिस च नेतुरुपसंख्यानम् ।।

विद्याधर्मनेत्रा देवा : । सोमनेत्रा: ।

२२७-वा॰--मासात् [ भृति ] प्रत्ययपूर्वपदात् ठज् [ ठज् ] विधि: 11

( भृतिप्रत्यय पूर्वपद के जिसके उस मास शब्द बहुब्रीहि समास में ठच् विधि हो ) पञ्चको मासोऽस्य पञ्चकमासिकः कर्मकारः। दशकमासिकः।

२२८-अन्तर्बहिभ्यां च लोम्नः ।। ग्र<sub>० १ ।</sub> ४ । ११७ ।।

श्रन्तर श्रीर वहिस् शब्द से परे जो लोमन् शब्द तदन्त बहुवीहि से समासान्त श्रप् प्रत्यय हो । जैसे-श्रन्तगंतानि लोमान्य-स्यान्तर्लोमः प्रावारः । बहिर्गतानि लोमान्यस्य स वहिर्लोमः पटः ।

# २२६-अत्र नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्यूलात् ।।

अ०५ । ४ । ११८ ॥

नासिकान्त बहुबीहि समास से श्रच् प्रत्यय हो श्रीर संज्ञा श्रर्थ में नासिका के स्थान में नस् भ्रादेश हो [यदि स्थूल शब्द से परे नासिकान हो तो ] । द्रुरिव नासिकाऽस्य द्रुणसः । वार्ध्वीणसः ।

गौनसः । संज्ञायामिति किम् ? तुःङ्गनासिकः । श्रस्थूलादिति किम् ? श्रस्थलनासिको वराहः ।

# २३०-वा० — खुरखराग्यां नस् वक्तव्यः ।।

खुरणाः । खरणाः । पक्ष में भ्रच् प्रत्यय भी इष्ट है । खुरणसः । खरणसः ।

### २३१-उपसर्गाच्च ॥ ग्र०५।४।११९॥

जपसर्ग से परे जो नासिका शब्द तदन्त बहुवीहि से समासान्त भ्रच प्रत्यय हो और नासिका को नस् आदेश भी हो। जैसे—उन्नता नासिका अस्य स उन्नसः। प्रगता नासिका अस्य प्रस्य प्रणसः।

### २३२-वा०-वेर्गा वक्तत्यः ॥

विपूर्वक नासिका के स्थान में ग्र श्रादेश और ग्रच् प्रत्यय भी हो । विगता नासिका ग्रस्य स विग्रः ।

# २३३–सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः।।

श्र**० ५।४।१२०॥** 

इसमें सुप्रात इत्यादि बहुवीहि समास श्रीर श्रच् प्रत्ययान्त निपातन किये हैं । जैसे—शोभनं प्रातरस्य =सुप्रातः । शोभनं

## ऐसा ही पाठ काशिका में है।

''खुरखराभ्यां वा नस्'' १सा सि० कोमुदी में हैं।

महाभाष्य में "बरख्याम्यां च नस् वक्तव्यः" इस प्रकार पाठ है। धौर आगे "जितिना मर्चना सहिता इति नैशमाः" इसेमे जितिनाः [जितिनीसिकाप्रय जितिनाः] प्रचेताः [ धर्चा =प्रतिमा ] धर्चे व गासिकास्या प्रचेनाः ।] । प्रहितः [ प्रहिरिव गासिकास्याहिनाः ] ये वैदिक जब्द सिंढ किये हैं ।। सं श! ष्ट्रवोज्ज्य = मुख्यः । द्योभनं दिवा अस्य = सुदिवः । द्यारिरिश्च कुक्षिरस्य = शारिकुक्षः । चतन्नोऽञ्ज्योज्ज्य = स चतुरस्रः । एण्या इव पादावस्य = एणीपदः । अजस्येव पादावस्य = प्रचपदः । प्रोच्छो गीस्तस्येव पादवस्य = प्रोष्टण्यः ।

### २३४-नज्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम् ।।

स्र० ४। ४। १२१॥ नत्र, दुस् धौर सु इन से परे जो हिल सौर सिक्थ तदस्त बहुतीहि से सभासान्त स्रच् प्रस्य विकल्प करके हो। जैसे — स्रविद्य- माना हिलस्स प्रह्म । प्रहृतिः । युहुँतः । युहुँतः । युहुँतः । सुहुलः । सुहृतिः । सुवद्यानां सक्ष्यस्य स्रमक्यः । स्रक्थिः । दुःसक्यः । दुःसक्षः । दुःसक्षः । दुःसक्षः । दुःसक्षः । दुःसक्षः । सुसक्षः । सुक्क्षः । सुक्क्षः । सुक्क्षः । सुक्क्षः । सुक्क्षिः ।

### २३५-नित्यमसिच् प्रजामेधयोः ।। 🛪 ०५।४।१२२।।

नत्र, दुस् श्रीर मु से परे प्रजा श्रीर मेघा तदन्त बहुवीहि से नित्य हो समासान्त असिच् प्रत्यय हो । जैसे अविद्यमाना प्रजाऽस्य = प्रत्यताः । दुष्प्रजाः । सुक्षणाः । श्रीच्यमाना मेघाऽस्य = प्रमेधाः । दुर्मेधाः । तस्य ग्रहण इसलिये है कि पूर्वसूत्र के विकल्प से दी प्रतोग न हों ।

### २३६-बहुप्रजाश्छन्दिस ।। 🕫 ५ । ४ । १२३ ॥

बहुप्रजाः। यह वेद में निपातन किया है ("बहुप्रजा निऋँतिरा विवेश" अथर्व० ९। १०। १०)। छन्दसीति किम् ? बहुप्रजो स्राह्मणः।

### २३७-धर्मादनिच् केवलात् ।। ग्र०५।४।१२३।।

केवल श्रयात् एक ही शब्द से परे जो धर्म शब्द उससे समा-सान्त श्रनिच् प्रत्यय हो । जैसे—कल्याणो धर्मोऽस्य कल्याणधर्मा । प्रियधर्मा । केवलादिति किम् । परमः स्वो धर्मोऽस्य = परमस्वधर्मः ।

### २३८-जम्भापुहरिततृणसोमेभ्यः ।। ग्र० ५ । ४ । १२४ ॥

[बहुबीहि समास में] मु, हरित, तृण श्रीर सोम शब्द से परे यह जरुमा शब्द निषातन किया है, जरुमा नाम मुख्य दांतों का श्रीर खाने योग्य वस्तु का भी है। शोभा जरुमोऽस्य मुजरुमा देवततः। हरितजरुमा। तृणजरुमा। सोमजरुमा [बन्तवचने तृणमिव जरुमोऽस्य, सोम इव जरूमोऽस्येति विग्रहीतव्यम्। सुहरिततृण(सोमेध्य इति किम् ? पतितजरुमाः]।

#### २३६-दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे । अ० ५ । ४ । १२६ ॥

दक्षिणेमी समासास्त निपातन किया है [ब॰ समास में] लुब्धयोग क्रर्थ में । लुब्ध नाम व्याध का है । दक्षिणेमी बणसस्य दक्षिणेमी मृगः'। ईमी ब्रणमुख्यते । दक्षिणमङ्गा ब्रणितसस्य व्याधेनेस्यर्थः। लुब्धयोग इति किम्? दक्षिणेमी सकटम् ।

# २४०-प्रसंभ्यां जानुनोर्जुः ॥ ग्र० ५ । ४ । १२९

प्रश्रीर सम् से परे जानु शब्द को समाशान्त ज्ञ श्रादेश हो [बहुन्नीहि में]। जैसे—प्रकृष्टे संसृष्टे च जानुनी श्रस्य 'प्रजुः, संजुः'।

### २४१-ऊर्ध्वाद् विभाषा ।। ग्र०५।४।१३०।।

उर्ध्व शब्द से परे जानु शब्द को विकल्प करके ज्ञु श्रादेश हो [बहुन्नीहि में] जैसे—उर्ध्वे ज्ञानुनी ग्रस्य = ऊर्ध्वज्ञु: । ऊर्ध्वजानु: ।

# २४२ – ऊधसोऽनङ् ।। ग्र० ५ । २ । १३१ ।।

उद्यासाजनञ्चा अठ्या २ । १३१ ॥ उद्यास शब्दान्त बहुब्रीहि को समासान्त श्रनङ् श्रादेश

जिस मृग के दक्षिण पार्श्व में बाण ग्रादि से क्षत किया हो उसकं दक्षिणेमी कहते हैं, क्योंकि ईमें क्षत का नाम है।

२. थनों के ऊपर जो दूध का स्थान अर्थात् एन है उसको ऊधस कहते हैं।

हो । जैसे - कुण्डमिवोघोऽस्याः – कुण्डोब्नी [बहुबीहेरुघसोङीष् ग्र० ४ । १ । २५ से ङीष्] । घटोब्नी गौः ।

# २४३-वा०--ऊधसोऽनङि स्त्रोग्रहणं कर्त्तव्यम् ।।

[ऊधम् शब्दान्त बहुवीहि को समासान्त अनङ् श्रादेश हो स्त्रीलिङ्ग में अभिधेय हो तो] इह माभूत्। महोधाः पर्जन्यः। घटोधो धैनुकम्।

#### २४४-धनुषस्य ।। ग्र०५।४।१३२।।

धनुष् शब्दान्त बहुब्रीहि को ग्रनङ् स्रादेश हो । जैसे—¹शार्ज्ज धनुरस्य = शार्ज्ज् धन्वा । खाण्डीवधन्वा । पुष्पधन्वा । ग्रधिज्यधन्वा ।

२४५-वा संज्ञायाम् ॥ म्न० ५ । ४ । १३३ ॥ संज्ञाविषय में धनुः शब्दान्त बहुबीहि को विकल्प करके म्रनङ् म्रादेश हो । जैसे—\*शतधनुः । शतधस्या । दृढमनुः । दृढधन्या ।

### २४६-जायाया निङ्।। ग्र० ५।४। १३४।।

जायान्त बहुन्नीहि को समासान्त निङ् ग्रादेश हो । युवतिर्जाया**ऽ** स्य = युवजानिः । वृद्धजानिः ।

# २४७-गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरिभम्यः ॥ अ०५।४।१३५॥

बहुबीहि समास में] उत्, पूति, सु श्रीर सुरिध शब्दों से परे गच्च शब्द को समासान इत् आदेश हो। उद्गती गच्योऽस्य = उद्गत्थिः। पूतिगन्धिः। सुगन्धिः। सुरिधगन्धिः। एतेम्य इति किम् ? तीवगन्धो बातः।

- शार्ङ्क ग्रादि धनुव् के विशेष नाम है।
- २. शतधनु ग्रादि किसी पुरुष विशेष के नाम हैं।

#### २४८-वा०--गन्धस्येत्त्वे तदेकान्तग्रहणम् ।।

गन्ध शब्द को इस्च विधान में उसी का अवयव हो तो इस्व होता है, यहां नहीं होता  $^{\circ}$ । शोभनो गन्धोऽय = सुगन्ध आपणः।

### २४६-अल्पाख्यायाम् ॥ ग्रु० ५ । ४ । १३६ ॥

म्रस्य अर्थ में वर्त्तमान बहुवीहि समासान्त गन्ध को इत् म्रादेश हो । जैसे—सूपोऽत्पोऽस्मिन् =सूपगन्धि भोजनम् । म्रस्यमस्मिन् भोजने घृतं = घृतगन्धि । सीरगन्धि । तैलगन्धि । दिधगन्धि । तक्रमन्धि । इत्यादि । [म्रस्यपर्यायो गन्धवन्दः] ।

#### २५०-उपमानाच्च ॥ श्र०५।४।१३७॥

उपमान वाची से परे गन्ध शब्द को इत् आदेश हो । पद्मत्येव गन्धोऽस्य = पद्मगन्धि । उत्पलस्पेव गन्धोऽस्य पुष्पस्य = तदुत्पलगन्धि करीवगन्धि । कुमदगन्धि ।

# २५१-पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः ॥ ग्र०५।४।१३८॥

बहुबीहि समास में हस्ति श्रादि [गणपाठ सूत्र १५४ पठित] शब्दों को छोड़ के उपमान वाची शब्द से परे पाद शब्द के ब्रकार लोप हो। ब्याश्रस्थेव। पादाबस्य शुनः =स ब्याश्रपात्। सिंहपात्। ब्रहस्त्यादिभ्य इति किम् ? हस्तिपादः। कटोलपादः।

### २५२ - कुम्भपदीषु च ।। ग्र०५।४।१३९।।

१. मन्त्र झब्द सामान्य सं गुण का नाम है सी बहां इस जब्द को द्रव्य की विवक्षा न हो बहीं दन् आदेश हो और जहां विशेष द्रव्य की विवक्ष में अन्य पदार्थ समास हो वहां इन् आदेश न हो। जैसे—सुगन्य आपणः। सुन्दर गन्धवुक्त दुकान।

कुक्ष्भपदी ग्रादि शब्दों में पाद शब्द के ग्रकार का लोप निपातन से किया है। कुम्भपदी। शतपदी। श्रष्टापदी। इत्यादि।

#### २५३-संख्यासुपूर्वपदस्य च ॥ ग्र०५।४।१४०॥

बहुब्रीहि समास में संख्या श्रीर सु पूर्वक पद शब्द के अकार का लोप हो । द्वौ पादावस्य = द्विपात् । त्रिपात् । चतुष्पात् । शोभनी पादावस्य = सुपात् ।

#### २५४-वयसि दन्तस्य दतु ।। ग्र० ५ । ४ । १४१ ।।

संख्या स्त्रीर सुपूर्वक बहुत्यीहि समासान्त दन्त शब्द को दतृ स्रादेश हो [ययस् गम्यमान हो तो] ही दन्तावस्य द्विदन् । त्रिदन् । सनुदैन् । शोभना दन्ता अस्य = सुदन् कुमारः । वयसीति किम् ? द्विदन्तो कुञ्चरः ।

### २५५-छन्दिस च ॥ ग्र० ४ । ४ । १४२ ॥

वेद में बहुब्रीहि समासान्त दन्त शब्द को दतृ आदेश हो । जैसे—पत्रदन् तमालभेत् । उभयदत आलभते ।

#### २५६-स्त्रियां संज्ञायाम् ॥ ग्र०५।४।१४३॥

जहां स्त्री की संज्ञा करना हो ब्रियोत् स्त्रीलिङ्ग में संज्ञा गम्यमान हो तो] वहां वहुबीहि समामान्त दन्त शब्द को दत्नु आदेश हो। [श्रव इव दन्ता अस्या = ] आयोदती। फालदती। संज्ञायामिति किम् ? समदन्ती। स्निम्धदन्ती।।।

#### २५७-विभावा स्यावारीकाभ्याम् ॥ ग्र०५।४।१४४

श्याव ग्रीर ग्ररोक शब्द से परे बहुबीहि समासान्त दन्त शब्द को विकल्प करके दत्तृ ग्रादेश हो । श्यावा दन्ता ग्रस्य =श्यावदन् श्यावदन्तः । ग्ररोकदन् । त्ररोकदन्तः । ग्ररोक नाम दीप्तिरहितः [हच दीप्तावित्येतस्येतस्मात्]।

#### २५६-अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च ।। ग्र०५।४।१४५॥

श्रमान्त सब्द, शुद्ध, शुश्र, वृष ग्रीर वराह इनसे परे बहुन्नीहि समामान्त दन्त शब्द को विकल्प करके दत्तृ ग्रादेश हो। जैसे— कुड्मलाग्रमित्र दन्ता श्रस्य = कुड्मलाग्रदन् । कुड्मलाग्रदन्तः । श्रुद्धदन् । गुद्धदन्तः । शुश्रदन्तः । वृषदन्तः । वराह्नर्न् । वराह्नरनः ।

#### २५६-ककुदस्यावस्थायां लोपः ॥ ग्र० ५ । ४ । १४६ ॥

श्रवस्था श्रथं में वर्तमान बहुबीहि समासान्त ककुद शब्द के श्रस्त का लोप हो। श्रियनञ्जातं ककुदमस्य = ] असेकातककुत् वरसः। वाल इत्यर्थः। [पूर्णककुत् । मध्यमवया इत्यर्थः। । उन्नतककुत् । बुद्धवया बृष इत्यर्थः। स्थूलककुत् । बलवानित्यर्थः। श्रिष्टककुत् । मतिस्थूलो नातिकृश इत्यर्थः) श्रवस्थायामिति किम् ? श्वेतककुदः।

### २६०-त्रिककुत् पर्वते ॥ ग्र०५।४।१४७॥

पर्वत ऋषं में त्रिककुत् निपातन किया है। त्रीणि ककुदान्यस्य = त्रिककृत् पर्वतः] यह पर्वत विशेष की संज्ञा है]। पर्वत इति किम् ? विककुदोऽन्यः।

### २६१-उद्विभ्यां काकुदस्य ।। ग्र०५।४।१४८।।

उत् ग्रीर विपूर्वक बहुवीहि समासान्त जो काकुद शब्द उसके ग्रन्त का लोप हो । उद्गतं काकुदमस्य = उस्काकुत् । विकाकुत् । तालु काकुदमुच्यते ।

म्रिनुक्तसगुच्चमार्थङमकारः । अहिदन् । अहिदन्तः । इत्याद्यस्थेऽपि शब्दः काशिकायो द्रष्टव्याः] ।

# २६२-पूर्णाहिभावा ॥ छ० ५ । ४ । १४९ ॥

पूर्ण शब्द से परे बहुब्रीहि समासान्त जो काकुद उसके अन्त का लोप विकल्प करके हो । पूर्णकाकुत् । पूर्णकाकुदः ।

### २६३-सुहृददुर्ह् दौ मित्रामित्रयोः ॥ ग्र०५ । ४ । १५० ॥

सुहर् श्रीर दुहर् द निपातन [कमशः] मित्र श्रीर श्रमित्र श्रवाँ में किये हैं। बोभनं हदयमस्य = सुहन्मित्रम् । दुष्टं हदयमस्य = दुह्रं दिमतः । मित्रामित्रयोरिति किम् ? सुहदयः कारुणिकः। दुहुरं दयम्बोरः।

### २६४-उरःप्रभृतिस्यः कष् ॥ ग्र०५।४।१५१॥

उरस् ब्रादि शब्द [गणपाठ सूत्र १४६] जिसके ब्रन्त में हों उस बहुबीहि समास से सनासान्त कप् प्रत्यय हो । जैसे—ब्यूडमुरोऽस्य =ब्यूडोरस्क: । ब्रिबसपिष्क: । ब्रबमुक्तोपानत्क: ।

## २६५-इनः स्त्रियाम् ।। ग्र० ५ । ४ । १५२ ।।

इन् प्रत्ययान्त बहुत्रीहि समासः से [स्त्रीलिङ्ग में] समासान्त कप् प्रत्यय हो । बहुत्रो दण्डिनोऽयां शालायां = बहुदण्डिका शाला । बहुच्छात्रिका । बहुत्याभिका नगरी । बहुवाग्मिका सभा । स्त्रियामिति किम् ? बहुदण्डी १ । बहुदण्डिको वा राजा ।

#### २६६-नचृतश्च ।। ग्र० ४ । ४ । १५३ ।।

नद्यन्त ग्रीर ऋकारान्त बहुत्रीहि समास से कप् प्रत्यय हो । जैसे —बह्लभः कुमार्योऽस्यां शालायां सा = बहुकुमारीका शाला ।

 यहाँ त्रेपाडिभाषा [ घ० ४ । ४ । १५४ ॥ ] इस सूत्र से क्षेप ग्रविहित समासान्त बाब्दों से विकल्प करके कप् प्रत्यय हो जाता है । बहुत्रह्माबन्धूको देशः । [ऋतः] बहवः कत्त्तरिऽस्य = बहुकर्तृको यज्ञः।

#### २६७-न संज्ञायाम् ।। ग्र०५।४।१५५॥

बहुन्नीहि समास से संज्ञा विषय में समासान्त कप् प्रत्यय न ेहो। विश्वं यशोऽस्य = स विश्वयशाः।

#### २६८-ईयसश्च ॥ ग्र० ५ । ४ । १५६ ॥

ईयसन्त बहुन्नीहि समास से कप् प्रत्यय न हो। बहुवः श्रेयांसोऽस्य =बहुत्रयान् । बहुचः श्रेयस्योऽस्य =बहुत्रयसी । ह्रस्वत्यमपि न भवति । ईयसो बहुन्नीही पुविदित्ति वचनात् ।

#### २६१-वन्दिते भ्रातुः ॥ ४० ४ । ४ । १५७ ॥

प्रशंसा ऋर्थ में भातृशब्दान्त बहुत्रीहि से समासान्त कप् प्रत्यय न हो । बोभनो भाताऽस्य = सुभाता । वन्दित इति किम् ? मुर्खभातृकः । दृष्टभातृकः ।

#### २७०-ऋतश्छन्दिस ।। ग्र० ५ । ४ । १५८ ।।

वैदिक प्रयोग विषय में ऋकारान्त बहुन्नीहि समास से कप् प्रत्यय न हो । पण्डिता माताऽस्य = स पण्डितमाता । विद्वान्पिताऽस्य =

- १. [ वालिकावियम्। महा० अ० १ पा० २ आ० २ ॥ "यथा पुंबद्भावे सतीकारस्य हस्वो न भवति, एवं ईयसः परस्य स्था प्रत्यस्थापि न भवति" इति वालिकायः॥ अभिग्राय यह है कि 'गोस्त्रियोक्सर्यजनस्य अ० १ । २ । ४६ ॥' से हस्व प्राप्त था किन्तु "ईयसो वहु०" इस बालिक से न हमा ]।
- विद ग्राभिवादनस्तुत्योः = नमस्कार और प्रणमा । इस प्रकार बिद नमस्कार अर्थ में भी है किन्तु यहाँ स्तुत्यर्थक का ही ग्रहण है।

स विद्वत्पिता । विदुषी स्वसाऽस्य = स विद्वत्स्वसा । सुहोता ।

२७१-नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे ॥ ग्र० ५ । ४ । १५९ ॥

स्वाङ्गवाची नाडी ग्रीर तन्त्री शब्दान्त बहुबीहि से समासान्त कप् प्रत्यय न हो । बह्वयः नाडयोऽस्य =बहुनाडिः कायः । बहुतन्त्री-ग्रीवा' [ धमनीवचनस्तन्त्रीशब्दः ] । स्वाङ्ग इति किम् ? बहुनाडीकः स्तम्भ । बहुतन्त्रीका वीणा ।

### २७२-निष्प्रवाणिश्च ॥ ग्र०५।४।१६०॥

प्रवाणी [तन्तुवायशलाका ] नाम कोरी की शलाई का है । निर्मता प्रवाणी यस्मात्स निष्प्रवाणि: पटः । निष्प्रवाणि: कम्बलः [ग्रपनीतशलाकः ] । प्रत्यग्र [नवीन ] इत्यर्थः ।

# २७३-सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ ॥ ग्र०२।२।३५

बहुवीहि समास में सप्तम्यन्त ग्रीर विशेषण पद का पूर्वनिपान हो । सप्तमी । जैसे —कण्ठेकालः । उरिसलोमा । विशेषण । चित्रगु: । शबलगु: ।

१. यहां "तन्त्री" तथ्य को हृत्य न हुमा वयों कि स्त्री म्राधिकार में जो प्रस्त्रय होते हैं उन्हीं को हृत्य होता है। महिष स्थानन्द सरस्त्रतीयों महाराज ने म्राध्य माया भाग्य भाग्य १ गुष्ट १३९ पर इते स्थ्य किया है । में सिकत हैं — "तीविकताश्यवयंतन्त्रा माया १ गुष्ट १ । ४ मा मा मिसन् गृत्र स्त्रीमध्य स्विरितास्य तिङ्गामिता । "स्त्रियाम्" [म्र० ४ । १ । ३ मा | इत्यधिकारे स्त्रीयस्य स्विरितास्य । तेत स्त्र्याम्यारं में प्रस्थयाः, तेषामेव ह्रस्यो भवति । इत् न मवित - म्रितान्त्रीः । म्राविकस्योः । म्राविकस्योः । म्राविकस्योः । म्राविकस्योः । म्राविकस्योः । म्राविकस्याः । म्रा

# २७४~वा०—[ बहुव्रीहौ ] सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्° ।।

[ वं सं में ] सर्वनाम ग्रीर संख्यावाची शब्दों का पूर्वनिपात हो। सर्वम्बत: । सर्वम्रध्याः द्विष्ठुक्त: । द्विम्रध्याः । विषयदेवः । विषयदायाः । द्विपुत: । द्विमायः । ग्रथ यत्र संख्यासर्वनाम्नोरेव बद्धाराः कस्यातत्र पूर्वनिपातेन भवितव्यम् । परत्वात् संख्यायाः । द्वयान्यः । त्रचन्यः

# २७५-वा - वा प्रियस्य पूर्वनिपातो भवतीति वक्तव्यम् ।।

प्रिय शब्द का विकल्प करके पूर्व निपात हो अप्रयद्यमें:। धर्मप्रिय:।[प्रियगुड:।गुडप्रिय:]।

# २८६-वा०-सप्तम्याः पूर्वनिपाते गड्वादिभ्यः परवचनम् ॥

बहुवीहि समास में सप्तम्यन्त शब्दों का पूर्वनिषात (सप्तमी विशेष [अरु २। २। २॥। ]सारु २७३ ] इस सूत्र से कर चुके हैं सो गडु आदि शब्दों में न हो अर्थात् परनिषात हो। जैसे—[कण्ठे गडु:= ] गडुकण्ठ:। गडुकिराः [क्चिन्नर-बहेगडुः]।

### २७७--निष्ठा ।। ग्र०२।२।३६।। निष्ठान्त शब्द [पद] का प्रयोग बहुन्नीहि समास में पूर्व

- [ यहाँ सर्वनाम ग्रौर मंध्याची शब्दों के विशेष्य होने से सा० सूत्र २७३ से इन्हें पूर्वनिपात प्राप्त न था इसलिये यह वालिक है ] ।
- ['विक्वं देवो यस्य' इति विग्रहः । महा०२।२।२। में इस व्यक्तिक पर कैयट भीर नागेश का विवेचन द्रष्टब्य है]।
- [ प्रिय शब्द के विशेषणवाची होने से सूत्र से नित्य पूर्वप्रयोग प्राप्त था उसका इससे विकल्प किया ]।

हो । स्रधीता विद्या येन = स्रधीतविद्याः । प्रक्षालितहस्तपादः । कृतकटः । कृतधर्मः । कृतार्थः । संशितव्रतः ।

### २७६-वा०--निष्ठायाः पूर्वनिपाते जातिकालमुखादिभ्यः परवचनम् ।।

जहाँ निष्ठान्त शब्दों [पदों ] का पूर्वनिपात किया है वहाँ जातिवाची, कालवाची और सुखादि शब्दों का पूर्वनिपात न हो अर्थात् परप्रयोग किया जावे। जेंके—[जाति - ] शाङ्गं जन्धी '। पलाण्ड्नक्षिती । [काल—] मासजातः । संबस्सरजातः । [सुखादि—]सुखजातः। दुःखजातः।

### २७६-आ० -- प्रहरणार्थेभ्यश्च परे निष्ठासन्तम्यौ भवत इति वक्तस्यम् ॥

शस्त्रवाची शब्दों से परे निष्ठान्त ग्रीर सप्तम्यन्त शब्द होने : चाहिये [ निष्ठान्त— ] ग्रासिरुवतो येन = ग्रस्युवतः । मुसलोधतः । [ सप्तम्यन्त-पाणौ दण्डोऽस्य = ] दण्डपाणिः ।

# २८०-वाऽऽहिताग्न्याविषु ॥ ४०२।२।३७॥

बहुबीहि समास में ब्राहिताग्नि इत्यादि शब्दों [ गणपाठ सूत्र १७ ] से निष्ठान्त का पूर्वनिपात विकल्प करके हो । ब्रग्निराहितो येन =श्रग्न्याहितः। ब्राहिताग्निः। जातपुत्रः। पुत्रजातः। जातदन्तः। दन्तजातः। इत्यादि।।

प्रायः "सारङ्गजाधी" ऐसा पाठ मिलता है । "सारङ्गो अध्यो यया सा इति । "सारङ्ग (बाङ्ग्) 'पलाण्डु' जातियाजक कव्यों से "जन्धी" "मिलिती", निष्ठात्त का प्रयोग हुखा है ] ।

# भ्रब इसके ग्रागे द्वन्द्वसमास का प्रकरण है-

### उभयपदार्थप्रधानो हन्द्वः ।।

२८१--चार्थे द्वन्द्वः ॥ ग्र०२।२।२९॥

जो चकार के अर्थ में वर्समान अनेक | अनेक की अनुवृत्ति आई है | मुबन के साथ समास गावें सो इंट्रव्सक समास ही। अर्थ है - समुच्चय । अन्वाचय । इतरेतर और समाहार। सो समुच्चय और अन्वाचय इन अर्थों में असमर्थ [अर्थार अर्थ में असमर्थ [अर्थ में अन्ययद के अर्थाहार की अपेका] होने से समास नहीं ही सकता और इतरेतर तथा समाहार अर्थों में इन्द्र समास हो, प्लावच न्यप्रोधेयच ती=प्रवास्त्र हो। प्रवश्च खिरार प्रवास्त्र हो = ध्रवखिर प्रवास की । ध्रवश्च खिरार प्रवास हो।

### २८२--द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे ॥ ग्र०५।४।१०६॥

जो इन्द्र समाहार अर्थ में बत्तंमान हो तो चवर्यान्त, दान्त, पान्त और हान्त इन्द्र समास से समासान्त टच् प्रत्यय हो । जैसे—वाक् च त्वक् च सनयो: समाहार:=वाक्त्यचम् । त्वक्च त्वक् च = स्रक्त्यचम् । श्रीयच त्वक् च =श्रीक्षजम् । इड्कॅम् । वापूत्रग्। समिध्यच्य द्ववश्य = समिद्दृषदम् । संवद्विवरम् । वाप्त्रिश्चम् खत्रोपानहम् । धेनुनोोडुहम् । द्वादिति किम् ? तत्पुरुपान् माभूत् । पञ्चवाचः समाहृता:=पञ्चवाक् । चुदयहान्तादिति किम् ? वाक्-समित् [समाहार:इति किम् ? प्रावृद्यरदो] ।

द्वन्द्व समास में पूर्व-पर सब जब्दों के ग्रर्थ प्रधान रहते हैं।

### २८३ – उपसर्जनं पूर्वम् ।। ग्र०२।२।३०॥

सब समासों में उपसर्जनसंज्ञक का पूर्वप्रयोग करना चाहिये। कष्टं श्रितः = कष्टश्रितः । शङकुलाखण्डः, इत्यादि ।

### २८४-राजदन्तादिषु परम् ॥ 🕫 २ । २ । ३१ ॥

सब समासों में राजदत्त आदि शब्दों [गणपाठ सूत्र १६] का परे प्रयोग होता है। दन्तानां राजा = राजदन्तः । [ वनस्य आग्ने ] अग्नेवणम् । [ निपातनादलुक् ] । [ पूर्व वासितं पश्चित्लप्तं = ] लिप्तवासितम् ।

# २८५-द्वन्द्वे घि ॥ अ०२।२।३२॥

द्वन्द्व समास में चिसंज्ञक शब्द [ हरूव इकारान्त उकारान्त शब्द] का पूर्वनिपात होता है पटुष्य गुप्तथ्य = पटुगुप्तो । ['ब्ट्वर्ट' इति किम् <sup>7</sup> पूर्ववायुः । यहाँ पप्ठो त० समास में घि-संज्ञक वायु शब्द का पूर्वनिपात न हुआ]।

### २८६-वा० अनेकप्राप्तावेकस्य नियमः शेषेत्वनियमः ॥

जहाँ अनेक धिसंज्ञकों का पूर्वनिपात प्राप्त हो वहाँ एक धिसंज्ञक पूर्व प्रयोक्तव्य है और जो शेष रहें उनमें कुछ नियम नहीं है। पडुमृदुशुक्लाः। पटुणुक्लमृदवः।

#### २८७-वार ऋतुनक्षत्राणामानुपूर्व्येण समानाक्षराणां पूर्व-निपातो वक्तत्यः ॥

[बराबर अक्षर वाले] ऋतु और नक्षत्र जिस कम से पढ़े लिखे और समभे जाते हैं उनका उसी कम से पूर्व निपात होना चाहिये। [ऋतुवाची] जैसे—शिशिरवसन्ताबुदगयनस्थौ।[नक्षत्रवाची—] इतिकारोहिष्यः। चित्रास्वाती। [समानाक्षर ग्रहण इसलिये है कि ''ग्रीध्मवसन्ती'' यहाँ वसन्त श्रीर 'पुष्यपुनवंसू' यहाँ पुनर्वसु शब्द का पूर्व निपात न हो ।

### २८८-वार अभ्यहितं पूर्वं निपततीति वक्तस्यम् ॥

जहां पूर्वापर नियमपठित शब्द हों उन श्रीर जहां साध्य श्रीर साधनवाबी धन्दों ना समास किया जाय वहां पूर्वापर नियमित शब्द श्रीर साधन [ं] वाबी शब्दों का पूर्व निपात होता है। ऋष्यजुःसामायवाणी वेदा.। इस्पादि। माता च पिता च माता-पितरो। श्रद्धाच सेधा च श्रदामेधे। दीखा च तपश्च दीक्षातपसी।

#### २८६-वा० - लध्वक्षरं पूर्व निपततीति वक्तव्यम ।।

जिस पद में थोड़ी मात्रा हों उस पद का इन्द्रसमास में पूर्व निपात होता है। कुदाब्द काशाक्च≕कुशकाशम् । शरचापम् । शरशादम ॥ अपर प्राह—

#### २६०-वा० सर्वत एवाभ्यह्तं पूर्वं निपततोति वक्तव्यम् ।। लध्वक्षरादयोति ।

किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है कि सब विश्वियों का अपवाद होके अभ्यहित [सबसे श्रेष्ठ] का ही पूर्वनिपात होना चाहिये। जैसे-दीक्षातपसी। श्रद्धातपनी ।

#### २६१-वा० चर्णानामानुपूर्व्येण पूर्वनिपातो भवतीति वक्तस्यम् ।।

 <sup>&</sup>quot;अप्रयहितं च"ानव प्रकार वो पूजनीय है, उस पद का बन्ध समास में
पूर्वप्रयोग हो। मानाभित्रदी। [स्वयूष्वसुदी। अद्यामेखे।] पिता की
अपेक्षा माना अरवन्त सेवा करेने योग्य है इससे उसका पूर्व प्रयोग होता है।
 तपसः को दोक्षाअद्वे, तस्माच्हें को। प्र० भाग भाग १ पू० २६३॥

ब्राह्मण द्यादि वर्णों का यथाकम पूर्वनिपात जानना चाहिये । ब्राह्मरक्षत्रियविटणुद्राः ।

२६२--वा॰-भ्रातुश्व ज्यायसः पूर्वनिपातो भवतीति वक्तव्यम्।।

द्वन्द्व समास में बड़े भाई का पूर्वनिपात होता है। युधि-व्डिरार्जुनौ। रामलक्ष्मणौ।

२६३--वा०—संख्याया अल्पीयस्याः पूर्वनिपातो भवतीति वक्तव्यम् ॥

द्वन्द्वसमास में श्रल्पसंख्यावाची शब्दों का पूर्वनिपात होता है। एकादशद्वादश [म्]। द्वित्राः। त्रिचतुराः। नवतिशतम ।

२६४--वा०-धर्मादिषुभयं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम ॥

धर्म प्रादि शब्दों में दोनों पदों का पूर्वनिपात होता है। धर्मार्थी। प्रयंधर्मी। कामार्थी। प्रयंकामी। गुणवृद्धी। वृद्धिगुणी। प्राचन्ती। प्रन्तादी।

२६५-अजाद्यदन्तम् ॥ ग्र० २।२।३३॥

जिसके ख़ादि में अच् और अकार अन्त में हो उस पद का पूर्व निपात होता है। उप्ट्रबरी। ईशकेशवी। इन्द्ररामी। इन्द्रे अजाधदन्त विश्वतिषेधेन । जहां अजादि अदन्त और पिसंब्रक का इन्द्र समास हो वहां अजादि अदन्त का पूर्वनिपात होता है। जैसे— इन्द्राम्नी इन्द्रवायू। तपरकरणं किम्? अस्ववावपीवपाध्ने।

# २६६-- श्रल्पाच्तरम् <sup>१</sup> ॥ अ०२।२।३४॥

काशिका व कीमुदी में यह वार्त्तिकवत् पठित है ।। सं ।।

 <sup>[</sup>सामासिक के गत संस्करणों में "ग्रल्पाच्तरम्" यह सूत्र ही नहीं है।
 जो कि उन्द्र समास प्रकरण में होना चाहिये था। इतना ही

थोड़े श्रच् वाला जो पद है उसका पूर्व प्रयोग करना चाहिये [जैसे—प्लक्षय न्यप्रोधण्च = प्लक्षन्यग्रोधौ ]।

# २६७-न्दृन्दृश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् ॥ ग्र०२।४।२॥

प्राणि तूर्य और सेना के ब्राङ्गों का जो इन्द्रसमास सी एकववन हो | द्विगुरेकवचनम् अ०२।४।१।। इससे एक वचन की अनुवृक्ति आ रही है ]। (प्राण्यङ्ग) पाणी च पादी च पाणिपादम्। जिरोधीयम्। (तूर्योङ्ग)—मादेङ्गिकपाणिविकम्। बीणावादकपरिवादकम्। (सेनाङ्ग)—रिषकाश्यारीहम्। रियक-पादातम्।

# २६६--अनुवादे चरणानाम् ।। ग्र०२।४।३॥

श्रनुवाद<sup>९</sup> अर्थ में चरणवाची सुबन्तों का जो द्वन्द्व समास सो एकवचन होता है।

# २६६-स्थेणोरद्यतन्यां चेति वक्तव्यम् ॥

जहाँ स्था ग्रीर इण धातु कालुङ् [''श्रयतनी लुङ्की संज्ञाहे]लकार का प्रयोगहो वहाँ चरणवाची सुबन्तों काढन्छ

नहीं अपि तु इस सूत्र के वास्तिक भी "इन्हे बि" ता० २८५ सूत्र पर पढ़ दिये गये हैं यह विषयांस भी चिन्स्य है। निस्सन्देह व्याकरणसूर्य महर्षि के इस तथाकथित प्रस्य भें पदे-पदे ऐसे स्वावनस्थत इस प्रस्य से उनका विकाग गगण्य गम्बन्ध रहा होगा यही व्यक्त करते हैं। सम्प्रति इस मूत्र का समावेश हमने कोण्डकों में यहाँ कर दिया है, पर वासिक यथानूर्य ही रहने दिये हैं ॥ सं०॥

- १. ढोल ग्रादि बाजों का यह नाम है।
- अनुवाद उसे कहते हैं जो पूर्व कहे प्रसङ्ग को किसी प्रयोजन के लिये फिर कहना है।

एकवचन होता है। उदगात् कठकालापम् । प्रत्यष्ठात् कठकीथुमम् अनुवाद इति किम् ? उदगुः कठकालापाः । प्रत्यष्ठः कठकीथुमाः स्थेणोरिति किम् ? अनन्दिषुः कठकालापाः । प्रध्यतन्यासिति किम् ? उद्यक्ति कठकालापाः । इस् सूत्र में चरण शब्द उन लोगों का नाम है कि जो बेद की शाखाओं के निमित्त प्रथित् जिनके नाम से इस समन भी शाखा प्रसिद्ध हैं। जैसे—कठ। मुण्डक । चरक । सुश्रुत । इत्यादि ।

### ३००--अध्वर्युक्ततुरनपुंसकम् ।। ग्र०२।४।४।।

जो ऋतुवाची शब्द नपुःसक न हो तो ब्रध्वयुं नाम यजुर्थेद में विधान किये ऋतु नाम यज्ञवाची मुबत्तों का इन्द्रसमास एकदावन हो । जैसे—[ब्रक्तेष्टच ब्रथ्यमेधक्षम =] ब्रक्तीथ्यमेधक्मा [सायाङ्गवाति-रात्रविचित =]सायाङ्गातिरात्रम् । ब्रध्ययुं ऋतुरिति किम् १ इषुवच्यो । उद्भिद्ववालिभिदो । ब्रमपुं सक्मिति किम् १ राजसूययोजपेमे । इस् कस्मान्न भवति दर्शयोणमासौ । ऋतुराब्दः सोमयज्ञेषु रूडः ।

# १३१--अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम् ॥ ग्र०२।४।४॥

जिन ग्रन्थों का पठनपाठन ग्रातिसमीप होता हो उन सुबन्तों का द्वन्द्वसमास एकवचन हो । पदककमकम् । क्रमकवार्तिकम् ।

- "इसुवच्चप्रमृतयोऽध्वर्षुं कतवो न सम्भवन्ति । नहि तेपामध्वर्युं वेदे विधानम्। कित्तिहि ? सामवेदे ॥" न्यासः ॥
- "एतौ राजस्यवाजपेयणब्दौ पुँल्लिङ्गाविष स्तः । तत्र यदा नपुंसकिङ्कौ प्रयुज्येते तत्रेवं प्रस्युदाहरणम् ॥" त्यासः ॥
- "यत्र यत्र सोमपानं विहितं ते सोमयागा: । तेप्येव ऋतुशब्दो रूढः । न च दर्शपौर्णमासौ सोमयागौ ॥" न्यासः ॥

ग्रष्टाऽध्यायीमहाभाष्यम् । ग्रध्ययनत इति किम् ? पितापुत्रौ । ग्रविप्रकृष्टाख्यानामिति किम् ? याज्ञिकवैयाकरणौ ।

### ३०२-जातिरप्राणिनाम् ॥ ४०२।४।६॥

प्राणिवर्जित जातिवाची सुवन्तों का द्वन्द्वसमास एकवचन हो । धाराद्यास्त्र । धानावाण्कृति । ध्रत्यासनम् । जातिरिति किम् ? नन्दकपाञ्चजन्यौ । अप्राणिनामिति किम् ? ब्रह्स—[ब्राह्मण] क्षत्रियविट्युक्तः।

### ३०३-विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्रामाः ॥ ग्र०२।४।७॥

निन्न लिङ्ग नदी और भिन्न लिङ्ग देशवाची [देशावयववाची] मुक्तों का इत्वसमास एकवचन हो प्राम को छोड़ के । [नदी = ] उद्धधश्य इरावती च = उद्धध रावति। गङ्गा व गोणस्य = गङ्गा-सोणम्। देश। कुरवश्य कुरुक्षेत्रं च = कुरुकुरुक्तेत्रम्। कुरुवाङ्गलम्। विशिष्टलिङ्ग इति किम् ? गङ्गायमुने। महकेकवाः।

# ३०४-वा०—अग्रामा इत्यत्र नगराणां प्रतिषेधो वक्तय्यः ।।

१. [ ब्राम में जिस कार्य का निर्पेध है वह कार्य नगर में भी नहीं किया जाता। जैते— "ध्यन्यजो प्रास्वकुत्त्रुटः" अथवा "ध्यन्यजो प्रास्वकृत्तरः" अपनीत् वास्य मुर्गा प्रयथा प्रास्व कुत्रक्त में स्वत्य प्राप्त कुत्रक प्रभव्य है, इस क्यन से नगर प्राप्त भी भव्य नहीं स्वपित्त अभव्य हो माने जते हैं। इससे यह सामित होता है कि प्राप्त अब्ब ने नगर का भी बहुण होता है। ग्रतः उक्त भूत्र में "ध्रमामाः" इस पाठ से नगर का भी जो प्रतिपेध प्राप्त था उस प्रतिपेध के प्रतिपेधाय यह वात्तिक है। प्रयांत नगरवाची शब्दों के इस्त में एकनद्वाच हो। "धामप्रतिपेधे नगरप्रतिपेधः"।। महानाष्य में वात्तिक दश प्रकार है ]। ग्रंश ।।

जैसे ग्रामों के द्वन्द्व को एकवचन का निषेध है वैसे नगरों का न होना चाहिये । जैसे – मथुराषाटलिपुत्रम् ।

#### ३०५-वा०-उभयतश्च ग्रामाणां प्रतिषेधो ववतःयः ॥

जभयतः अर्थात् ग्राम और नगरों का ग्रवयव जो इन्द्रसमास उसको एकवचन न हो। बौर्य्यं नाम नगरम्, केतवता नाम ग्रामः। शीर्यं च केतवता च=शीर्यकेतवते । जाम्बवं नगरम्, शालूकिनी ग्रामः।[जाम्बवं च बालूकिनी च=] जाम्बवशालूकिन्यो।

## ३०६ – क्षुद्रजन्तवः <sup>१</sup> ॥ ग्र<sub>०</sub> २ । ४ । ८ ॥

[सुश्मात् सुश्मान् जीवानारम्य] नकुलपर्यन्ताः शुद्रजन्तवः । सुद्रजन्तुवाजी सुवन्तों का जो इन्द्रसमास सो एकवचन हो, [ दंदाशच मधकाश्च = ] दंदामधकम् । यूकामिककमक्तुणम् । सुद्रजन्तव इति किम् ? ब्राह्मणक्षत्रियो ।

# ३०७-येषां च विरोधः शाश्वतिकः ।। ग्र०२।४।९।।

जिनका बैर नित्य हो तद्वाची सुबन्तों का द्वन्द्व एकवचन हो । [ मार्जारचन सूपकचन = ] मार्जारसूपकम् । अस्वसमहिषम् । अहिन-कुलम् । व्यवणालम् । चकार अहण का प्रयोजन यह है कि जब विभाषा बुलसृग् । [ सा० ३११ ] यह सुत्र आस्त हो और येषां च विरोधः ० यह भी, तब नित्य ही एकवचन हो। अधवमहिषम् । काकोळूकम् । साधवतिक इति किम् ? [ कुरुपण्डवा युग्रुधिरे ]। देवासुराः ।

### ३०८-शूद्राणामनिरवसितानाम् ।। अ०२।४।१०।।

### ''क्षुद्रजन्तुरनस्थिः स्यादथ वा क्षुद्र एव य: ।

शतं वा प्रसृतौ येषां केचिदानकुलादिष ॥'' श्रानकुलादपीतीयमेव स्मृतिः प्रमामनितरासा तद्विरोद्यादिति जयादित्यः ॥ सं० ॥ जिन मुद्रों के [ बायंसेवकों के ] भोजन करे पीछे मांजे से भी मुद्र न हों वे निरवसित कहाते हैं । [ और जिनके पात्र संस्कार करते झर्थान् मांजने से मुद्ध हो सकते हैं वे अनिरवसित कहाते हैं ]। अनिरवसित सुद्रों का ढन्दसमास एकवचन हो। तक्षायस्कारम्। रजकतन्तुवायम् । अनिरवसितानामिति किम् ?' [ चण्डालाशच मृतपाशच ] चण्डालमृतपाः।

३०६-गवाश्वप्रभृतीनि च ॥ ग्र०२ । ४ । ११ ॥

यहाँ गवाज्वम् इत्यादि शब्द [ गणपाठ सूत्र २० ] इन्द्रसमास में एकवचन निपान किये हैं। गवाब्वम् । गवाविकम् । गवैडकम् । स्रजाविकम् । स्रजैडकम् ।

३१०-वा०-गवाश्वप्रभृतिषु यथोच्चारितं द्वन्द्ववृत्तं द्रष्टस्यम् ॥
[यह निपातन कार्यं गवाश्वप्रभृतिगण में जैसे शब्द पाणिनि जी

ने पढ़े हैं, केवल उन्हीं में होता है ] । रूपान्तरे तु नायं विधिभवतीति । [ गोऽण्वम् ], गोऽण्वौ । पणुहुन्द्वविभाषैव भवति ।

३११-विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वा-पराधरोत्तराणाम् ॥ ग्र०२।४।१२॥

- [ मृतयाः को भाषा में 'डोम' कहते हैं ये भी चण्डाल सब्बा ही होते हैं। ये समजान वा बम्बान के निकट रहते और मृतक के बस्त्र और चिताकाष्ठ का संबद्ध कर जीविका चलाते हैं]।
- रूपान्तर प्रयांत् जिन पक्ष में अवङ् आदेण नहीं होता, वहाँ यह एकवचन विधि नहीं होती। [किन्तु आपे के सुत्र से 'गोऽश्व', गोऽश्वा.' ये हो प्रयोग वनेंगे | ।
- इस सूत्र में प्राप्त, ग्रप्राप्त उभय विभाषा है। जैसे वृक्ष तृष धान्य शौर व्यञ्जन शब्दों में प्राप्त विभाषा है, क्योंकि ग्रप्राणि जातिवाची के होने

वृक्ष, मृत, तृण, धान्य, व्यञ्जन, पणु, शकुति, अश्वयडव, पूर्वापर, अधरोत्तर, इन मुक्तों का इन्द्रसमास परस्पर विकल्क रक्ते एकववन हो । (वृक्ष) प्लक्षन्यभोधम् । प्लक्षन्यभोधाः । (मृत्य) स्वप्रुपताः । (वृण) कुशकाधम् । कुधकाधाः । (धान्य) भ्रीहियवम् । प्रीह्यवाः । (व्यञ्जन) दिधषृतम् । दिधपृते । (पशु) गोमहियम् । गोमहियाः (शकुनि) तित्तिरिकपिञ्जलम् । तितिरिक-पिञ्जलाः । हंसजकवाकम् । हंसचकवाकाः । [ अश्ववडव ] अश्वव-डवम् । अश्ववडव ] प्रव्यतः । प्रव्यतिरम् । प्रवाराः । [अश्ववडव ] अश्वव-

### ३१२-वा०-बहुप्रकृतिः फलसेनावनःपतिमृगशकुनिखुद्रजन्तु-धान्यतृणानाम् ।।

[फलवाची, सेना के प्रवयन, बनस्पति प्रयीत बृक्षवाची, मृग शकुिन पक्षी], छुद्रबन्तु, धान्य और तृणवाची शब्दों के बहुवचन के ब्रह्मवामास होके वि० से एकबद्भाव हो, और पक्ष में बहुवचन ही बना रहें]।

एषां बहुपकृतिरेव द्वन्द्व एकवद्भवति'। न द्विप्रकृतिः। बदरामलके। रिथकाश्वारोही। प्लक्षन्यग्रोधौ। रुरपृपतौ। हंसचन्न-बाकौ। युकालिक्षे। ब्रीहियवौ। कुशकाशौ।

से पूर्व सूत्र [सा० ३०२] से एकवद्भाव नित्य प्राप्त है इससे विकल्प हो गया। मृग और पशु आदि सब शब्दों में अप्राप्त विभाषा अर्थात् किसी सूत्र से एकवद्भाव प्राप्त नहीं था इससे विकल्प होकर एकवचन प्राप्त हो गया।। महिंपकृत अ० भाष्य के आधार से।। सं०।।

 बहुपक्वति प्रयति जहाँ बहुबचनान्त शब्दों का द्वन्द्व हो वहीं एकवचन हो । ( बदरामलके ) यहाँ द्वियचनान्त के होने से एकवचन न हुपा ।

### ३१३-विप्रतिषद्धं चानधिकरणवाचि ।। म०२।४।१३॥

जो भ्रद्रव्यवाची भ्रीर परस्पर विरुद्धार्थ मुबन्तों का इन्द्र, वह एकत्रचन विकल्प करके हो। बीतोष्णम् । शीतोष्णे । मुखदुःखम् । मुखदुःखे । जीधितमरणम् । जीवितमरणे । विश्वप्रितिपद्धमिति किम् ? कामकोश्रौ । ग्रन्धिकरणवाजिनामिति किम् ? शीतोष्णे उदके [यहाँ द्वव्य [जल ] के वाची होने से एकबद्धाव न हुम्रा ]।

### ३१४-न दिधपय आदीनि ॥ ४०२।४।१४॥

दधिषय आदि शब्दों [का] [गणपाठ सूत्र २१] इन्द्र एकवचन न हो दधि च पयश्च ते=दधिपयसी । सर्पिमधुनी। मधुसपिपी। ब्रह्मप्रजापती। शिगवैश्ववणी। इत्यादि।

### ३१५-अधिकरणैतावत्त्वे चै ॥ ॥ २।४।१४॥

ग्रधिकरणवाची द्वन्द्व समास के एतावत्त्वनाम परिमाण ग्रर्थ में एकवचन न हो । चतुस्त्रिशद्दन्तोष्ठाः । दश मार्दङ्गिकपाणविकाः ।

### ३१६-विभाषा समीपे ।। 🕫 २।४।१६॥

ग्रधिकरण के एतावत्त्व के समीप अर्थ में [जो द्वन्द्व वह ] एकवचन विकल्प करके हो । उपदश्च दन्तोष्ठम् । [यहाँ ग्रधिकरणै-

<sup>.</sup> १. 'त' की प्रमुक्ति या रही है। प्रधिकरणे प्राधियस्य एतावस्त्रं (इयला = तोलतं =परिमाणं ) =प्रधिकरणेतावस्त्रं, तिस्मन् प्रधानं प्रधिकरण में जहां प्राधिय का परिमाण करना हो वहां जो इन्द्रध्यमात है वह एकत्त्र तु हो। जैसे—हस्ती व पात्री व चलारो हत्त्वपादाः। प्राण्यस्तव्यलु-स्वक्योत्राणि पञ्चीत्रवाणि। यहां प्राणि प्रङ्ग होने से नित्य प्राप्त एकवद्गाय का नियंश किया है। [महण्डित घटा० आध्य]।

ताबत्त्व दश संख्या है उसका समीपार्थ ९ वा ११] उपदशा दन्तोष्ठाः । उपदश्चं मार्तङ्गिकपाणविकम् । उपदशा मार्तङ्गिक-पाणविकाः ।

३१७-स नपुंसकम्।। अ०२।४।१७॥

जिस डिंगु और इन्ह को एकबद्भाव विद्यान किया हैसो नपुंसक लिङ्ग होता है। ( डिंगु ) पञ्चगवम् । दशगवम् । ( इन्द्र ) पाणिपादम् । शिरोग्रीवम् । इत्यादि ।

परंपद का लिङ्ग [परविल्लाङ्ग द्वन्द्वतस्पुरुषयोः । ग्र $\circ$  २ । ४ । २६ ॥ सा $\circ$  ३३६ सूत्र से ] प्राप्त हुआ था उसका अपवाद यह सूत्र है ।

8-161

३१८-अव्ययोभावश्च ॥ ४०२।४।१८॥

ग्रन्थयीभाव समास नपुंसक लिङ्ग हो। [पूर्वपदार्षप्रधान ग्रन्थयीभाव में किसी लिङ्ग का निश्चय नहीं होता इसलिये यह सूत्र है। उपगु। ग्रन्तिर। इत्यादि, इन शब्दों में नपुंसक लिङ्ग होने से हस्य हो गया ]।

३१६-वा०-गुण्यमुदिनाभ्यामह्नः वलीबतेष्यते ।।

जैसे—पुण्यं च तदहश्च पुण्याहम् । सुदिनाहम् ।

३२० चा० - पथः संख्यान्ययादेः क्लोबतेष्यते ॥

संख्या और अब्यय जिसके आदि में हों ऐसे पथिन् शब्द को नपुंसकलिङ्ग हो । त्रिपथम् । चतुष्पथम् । विषथम् । सुपथम् । ३२१-वा०-कियाविशेषणानां च क्लीवता वक्तस्या ।।

मृदु पचति । शोभनं पचति ।

१. यह पूत और आमे के तीनों बांतिक प्रथम संस्करण में जो संबत् १९३६ विक में छवा, उपलब्ध नहीं हैं। पीछे से मिलाये गये हैं और जिसने मिलाये उसने कांतिका का अनुसरण किया यह भी स्पष्ट होता है ]।

# [ एकशेष द्वन्द्व ]

## ३२२-<sup>¹</sup> सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ।। अ०१।२।६४॥

जो तुत्य रूप शब्द हों उनका एक विभक्ति [ अर्थात् समान-विभक्ति ] परे हो तो एकशेष [ अर्थात् एक तो रह जाय ] तथा अत्य रूपों की निवृत्ति हो । वृक्षश्च वृक्षश्च =वृद्धी । वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षश्च =वृक्षा । इत्यादि वहुत उदाहरण होते हैं । सरूपणामिति कम् ? त्वक्षत्ययोधाः । रूपप्रहणं किम् ? भिन्नेत्ययं यया स्यात् । अक्षाः । पादाः मापा इति'। एकप्रहणं किम् ? डिबङ्कोः शेपो माभृत् ै [केपप्रहण किम् ? एक प्रादेशो माभृत्] । एकविभक्ताविति किम् ? पयः त्यो जस्यति । [ यहाँ एक पयः शब्द प्रयमान्त श्रीर दूसरा द्वितीयान्त है अतः समान विभक्ति न होने से एक शेष न हुमा वासो वासस्छादयति । बाह्मणास्यां च कृतम् । बाह्मणाश्यां च देहीति । [ यहाँ भी प्रथम बाह्मण शब्द तृतीयान्त श्रीर दूसरा चतुर्थन्त है ] ।

१. यहाँ से एकशेष इन्द्रका प्रकरण चलता है।

२. तथा एक्षणब्द इन्द्रियाच्ये गकटाङ्क्के विभीतकाशयर्थे च वसंते। पाद मन्द्रोति कार्याणण मनोकताद पाणिणादादायर्थे वसंते। मापानच्योऽपि श्रीखादी। त्यानः।। प्रथानि भिन्न-भिन्न प्रथाँ वार्थे (बङ्क्ष्येक ) समान-दश मन्द्रों में भी एकणिय ही जाया। संत ।।

अर्थात् दो वा बहुन शेप न रहें किन्तु एक ही शब्द बाकी रहे।

४. इस सूत्र पर महाभाष्य [ जहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश होने पर स्वर ब्रादि दोग किस अकार उपस्थित हो जाते हैं ] और महर्षि कृत अब्बाद्य भी विशेष रूप से इष्टब्य है ॥ संव ॥

## ३२३-वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ।। 🕫 ११२। ६४॥

जो तल्लक्षण प्रयति बृद्धप्रत्ययान्त और युवप्रत्ययान्त ही का विजेष नाम विरूपता [ विजेषा वेंक्रप्यम् ] हो और मूल प्रकृति कि समास होवे तो बृद्धनाम गोत्रप्रत्ययान्त शब्द और युव प्रत्ययान्त शब्द का जब एक सङ्ग उच्चारण करें तब बृद्ध शेष रहे और युवा की निवृत्ति हो ( उदाहरण ) गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च नी=नाग्यौं। बात्स्यश्च वास्त्यायनश्च = बात्स्यो । वृद्ध इति किम् ? गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च = गर्गगार्यायणश्च = गर्गगार्यायणश्च = गर्गगार्यायणश्च = गार्गगार्थायणश्च = गार्गगार्थायण्य = गार्गगार्थायण्य = गार्गगार्थायण्च = गार्गगार्थायण्य = गार्गगार्थायण्य = गार्गगार्थायणश्च = गार्गगार्थायण्य = गार्गगार्थायण्य = गार्थायण्य = गार्थायण्य = गार्थायण्य = गार्थायणश्च = गार्थायण्य = गार्यायण्य = गार्

ग्रप्टा० भाष्य भाग १ पृ० १५३॥

२. प्रयांत् भागवितिक बन्द में कुत्सा और सौवीरत्व इन दो प्रयों के प्राधिक्य [ ग्र० ४ । १ । १४७-४ = ] से युक्तक्मात्रकृत विशेष प्रयांत् वैरूप्य न रहा जो कि बुद्ध शेष के लिये प्रपेक्षित था। यह स्पष्ट करने के लिये 'एय' का प्रयोग है ॥ सं० ॥

१. [बुढः] बुढ प्रवांत् गोत्रप्रत्यवान्त जो शब्द है, वह [यूना] युवप्रत्यान्त शब्द के छाव [शेवः] शेष रहे प्रीर युवा प्रत्ययान्त शब्द की निवृत्ति हो जावे, परन्तु [तत्त्वक्षणक्वेदेव विशेषः] जो गोत्रप्रत्ययान्त पत्र श्रीर युवा प्रत्यवान्त एक ही शब्द हो, उसमें प्रत्यय भेद ही हो, [प्रकृति प्रयांत् ] शब्द को प्राकृति निन्न-निन्नत हो, तो ॥

#### ३२४-स्त्री पुंवच्य ।। ग्र०१।२।६६॥

[ शेष ग्रौर पूर्व सूत्र की ग्रनुवृत्ति ग्रा रही है ] जब वृद्धा स्त्री भीर युवा का एक सङ्ग उच्चारण करें तब वृद्धा स्त्री शेष रहे श्रीर युवा की निवृत्ति हो। [ ग्रीर ] पुंवत् ग्रथीत् स्त्री [ उस शेष स्त्रीलिङ्ग शब्द ] को पुँ हिलाङ्ग के सदृश कार्य्य हो जो तहलक्षण ही विशेष होते तो । गार्गी च गार्ग्यायणस्च = गार्ग्या । वात्सी च वात्स्यायनश्च = बात्स्यौ । दाक्षी च दाक्षायणश्च = दाक्षी । [तल्लक्षण-श्चेदेवविशेष: इति किम् ? गार्गी च वात्स्यायनश्च = गार्गी-चात्स्यायनी ।

#### ३२५-पुमान् स्त्रिया ।। ग्र०१।२।६७॥ जो तल्लक्षण विशेष प्रथित् दोनों शब्दों में लिङ्ग भेद ही

हो, श्राकृति भेद न हो ] होवे तो स्त्री के साथ पुरुष शेष रहे स्त्री निवृत्त हो । जैसे-बाह्मणश्च बाह्मणी च = बाह्मणी । कुवकुटश्च फुक्कुटी च = कुक्कुटौ। यहाँ तल्लक्षण विशेष इसलिये है कि कुक्कुटश्च मयूरी च = कुक्कुटमयूर्या । यहाँ एकशेष न होवे । एवकार इसलिये है कि इन्द्रक्ष्च इन्द्राणी चेन्द्रेन्द्राण्यौ । यहाँ

इन्द्राणी शब्द में पुंयोग की ग्राख्या स्त्रीत्व से पृथक् होने के कारण एकशेष न हो।

## ३२६-भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम् ॥ ४०१।२।६८॥

भ्रातृ ग्रौर पुत्र शब्द, यथाकम स्वसृ ग्रौर दुहितृ के साथ शेष रहें । भ्राता च स्वसा च = भ्रातरी । पुत्रश्च दुहिता च - पुत्री ।

एवकारः किमर्थः । इन्द्रश्च इन्द्राणी चेन्द्रेन्द्राण्यौ । पुंयोगादाख्याया-मित्यपरो विशेषः । पुमानिति किम् ? प्राक्च प्राचीच प्राक्प्राच्यौ । प्रागित्यव्ययलिङ्गभ् ॥ इति जयादित्यः ॥

#### ३२७-नपुं सकमनपुं सकेनैकवच्चाऽस्याऽन्यतरस्याम् ॥

अ०१।२।६९॥

नपुंसकिलङ्गवाची शब्द नपुंसकिष्मिश्चवाची शब्द के साथ एकणेष पावे । श्रीर [ उस शेष ] नपुंसक को एकवचन दिकल्प करने हो । शुक्तवच कम्बनः शुक्ता च बृहतिका शुक्कं च बस्त्र तिर्हे शुक्तम् । तानीमानि शुक्तानि । श्रमपुंसक के साथ इसलिये कहा है कि शुक्लं च शुक्लं च शुक्लं च = शुक्तानि । यहाँ एकवचन न हो ।

#### ३२८-पिता मात्रा ॥ ग्र०१।२।७०॥

मातृ शब्द के साथ पितृ शब्द विकल्प करके शेप रहे । माता च पिता च = पितरौ । मातापितराविति वा ।

## ३२६-श्वगुरः श्वश्र्वा ॥ 🕫 १ : २ : ७१ ॥

ग्र० भा० भाग १, पृ० १५५-१५६

ष्रवणुर शब्द श्वश्रू शब्द के साथ विकल्प करके शेष रहे । श्वश्रूच प्रवणुरचच ≕श्वणुरौ । श्वश्रूष्वणुराविति वा ।

# ३३०-त्यदादोनि सर्वैनित्यम् ॥ ॥०१।२।७२॥

यहाँ नित्य प्रहुण पूर्व विकत्प की निवृत्ति के लिये हैं। त्यद् ग्रादि शब्द [गणपाठ सूत्र १] सब शब्दों के साथ ग्रेप रहें। स च देवदत्तव = ती। यश्च देवदत्तव = यी। त्यदादीनां मिथो यश्च प्रंत लिख्यद्यते। [त्यदादि शब्दों के परस्पर इन्ह्यसासा में जो पर हो वह ग्रेप रहें जैसे —] स च यश्च = यो। यश्च कश्च = को। [तया प्रथममध्यमोत्तमपुरुषेषु उत्तमस्येक्गेषो भवति। प्रथम, मध्यम श्रीर उत्तमपुरुषवाची शब्दों के इन्द्र में उत्तमवाची शब्द ग्रेप रहता है जैसे — अहं च स्वं च स च = वयम्। यहां श्रस्मत् शब्द ग्रेप रहा, श्रीरों की निवृत्ति हो। पर्षे।

# ३३१-ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री ।। 🕫०१।२।७३॥

प्राप्त में रहने वाले [अतरण ] पशुओं के समुदाय में स्त्रीवाची शब्द पुरुषवाची शब्द के साथ शेप रहें। 'पुमान् स्त्रिया' [सा० ३२५ ] इस सूत्र से पुरुषवाची शब्द का शेष पाया वा उसका प्रपवाद यह सूत्र है । महिष्पाश्च महिष्यश्च = महिष्य इमाश्चरित । गाव इमाश्चरित । अजा इमाश्चरित । ग्रामयप्रहणं किस् ? करच इसे । पृपता हमे । [ यहां वन्य पशु हैं इससे पुँक्लिङ्ग शब्द शेप रहां ] पश्चिति किस् ? बाह्यणाः । क्षत्रियाः । संवेधिविति किस् ? एतौ गावी चरतः । अतरुणे,विति किस् ? बस्सा हमे । वकंरा इसे ।

# ३३२-वा०-अनेकशफेष्विति वक्तव्यम् ।।

श्रमेक शफ अर्थात् जिन पशुओं के खुर दो-दो हीं कि जैसे— गाय भेंस श्रादि उन्हीं में यह विधि हो और यहाँ न होवे कि—श्रवता इमे । गर्दभा इमे । घोड़े और गर्ध के खुर जुड़े होते हैं । इसके आगे सामान्य तूत्रों को लिखते हैं जिनमें एक समास का नियम नहीं है ।

# ३३३-प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् ।। छ०१।२।४३॥

समास विधायक सूत्रों में प्रथमा विभक्ति से जिस शब्द का उच्चारण किया हो वह उपसर्जनसंज्ञक हो । द्वितीया समास में द्वितीया प्रथमानिर्दिष्ट और तृतीया समास में तृतीया प्रथमानिर्दिष्ट है। ऐसे ही और भी जानो । [द्वितीया] कष्टश्चितः। [तृतीया] गङ्क कुलाखण्डः।

### ३३४-उपसर्जनं पूर्वम् ॥ अ०२।२।३०॥

इस सूत्र से उपसर्जनसंज्ञक का पूर्व निपात होता है तथा ग्रन्थ भी उपसर्जन संज्ञा के बहुत प्रयोजन हैं सो ग्रपने-ग्रपने प्रकरण में समभने चाहियें यहाँ समास में उनके लिखने की ग्रावश्यकता नहीं।

१. [ 'उपसजेनम्' यह बड़ी संजा की है अर्थात् जैसे —लोक में प्रप्रधान को उपसजेन कहा जाता है बैसे ही यहां भी महती संज्ञा करने का प्रयोजन यह है कि अन्वयं अर्थात् सार्थक संज्ञा समझी जावे जैसे ''अप्रधानमुप-सर्जनितित'' अर्थात् प्रप्रधान को उपसजेन कहते हैं और जिसके प्रति जो अप्रधान है वही उसके प्रति उसके नि

समासे प्रथमानिर्दिष्टमप्रधानत्वसमानाधिकरणोपसर्जनपदाभिन्नमिति सत्रार्थः ॥ इति उद्योतः ॥

२. [ यह सूत्र पूर्व भी [ सा० २=३ ] पढ़ा जा चुका है ]।

#### ३३५-एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ।। ग्र०१।२।४४॥

जिस पद की समास विधायक सूत्र में एक ही विभक्ति नियत हो तो [ वह पद ] उपतर्जन संज्ञक हो । अपूर्वनिपाते । पूर्वनिपाताध्य जो उपसर्जन कार्ब्स है उसको वांज के । "निरादय: कात्याध्य एक्ष्मध्य [ सौनाग व्याकरण सिद्ध वात्तिक-सामसिक १० ] । यहाँ जैसे पञ्चस्यत्त ही पद का नियम है इसिष्ठे उत्तर पद की उपसर्जन संज्ञा होती है । निष्कान्त: कोशास्त्र्या:=निष्कोद्यास्त्रि स्व स्व उपसर्जन संज्ञा होती है । प्रकार प्रदेश कि स्त्रीप्रत्यय को [प्रगले सूत्र से ] हस्त्व हो जाता है । एक्षिभक्तीति किम्? राजकुमारी । अपूर्वनिपात इति किम्? कीशास्त्रीनीरित । यहाँ कौशास्त्री की उपसर्जन संज्ञा नहीं होती ।

# ३३६-गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ॥ ग्र०१।२।४८॥

गो इति स्वरूपप्रहणम्, स्त्रीति प्रत्यवग्रहणं स्वरितत्वात् । [उपत्यंत्रयहणं त्वोचिविष्णम् ]। इसका प्रवं यह है कि जो चुर्षं अध्याय में 'स्त्रियाम्' इस आरं कार हुत्र करके प्रत्यय कहें हैं उनका यहाँ ग्रहण है। उपत्यंत्रने गोशब्दान्त प्रातिपरिक को और उपत्यंत्रन स्त्रोप्रत्ययान्त प्रातिपरिक को होर उपत्यंत्रन स्त्रोप्रत्ययान्त प्रातिपरिक को हस्त हो। वित्रगुः। शक्तमुः। गिलकीशाम्त्रिः। निर्वाराणितः। अतिखद्वः। प्रतिमालः। उपसर्वन-स्थेति किम् ? राजकुमारी। स्वरितस्वात् किम् ? अतितन्त्रीः। अतिलक्ष्मीः। अतिलक्षीः।

## ३३७-कडाराः कर्मधारये ।। <sub>ब्र०२।२।३६॥</sub>

यहाँ एक विभक्ति का नियम इसलिये नहीं है कि जिस पट्यन्त की उपसर्जन संज्ञा होती है उससे सब विभक्ति प्राती हैं। जैसे—राज: कुमारी। राजो: कुमारयाँ। राजों कुमार्यां:। इत्यादि।

कर्मधारय समास में कडार | श्रादि शब्द गणपाठ सू० १६ ] शब्द का पूर्वनिपात विकल्प करके हो । जैसे— किडारण्यासी जैमिनिक्य — ] कडारजीमितिः जीमिनिकडारः इत्यादि । [ कडारादि गुणवाची शब्दों के विशेषण होने से पूर्वनिपात प्राप्त या सो इससे विकल्प हो गया । कर्मधारय इति किस् ? कडारपुरुषो ग्रामः । यहाँ बहुब्रीहि में न हो ।

३६८-परवल्लिङ्गः द्वन्द्वतत्पुरुषयोः ॥ ॥ २ १ ४ । २६ ॥

द्वन्द्व श्रौर तत्पुरुष समास में पर पद का लिङ्ग हो । इन्द्व । कुक्कुटमयूर्याविमे । मयूरीकुक्कुटाविमो । तत्पुरुप । श्रर्द्ध पिष्पत्या श्रद्धंपिष्पली । श्रद्धंकोशातको ।

# ३३६-वा०-द्विगुप्राप्तापन्नालंपूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो

### वक्तव्यः ॥

हिंगू [समास ]। प्राप्त [ पूर्व ]। यापस्य [ पूर्व और ] अलं पूर्वक तथा गतिसंज्ञक इन समासों में पर पद का लिङ्ग नहीं। [ हिंगु ] पटच्यु कपालेपु संस्कृत: प्रोडाश: = पटच्कपाल: [ यहाँ हिंगु में कपाल शब्द का लिङ्ग नहीं हुआ ]। [ प्राप्त पूर्य—] प्राप्त गिविकां चाप्त जीविकां = याप्त जीविकां = याप्त जीविकां = याप्त जीविकां शब्द का ]। [ यापस पूर्व ]— यापसो जीविकां शब्द का ]। यापसे पूर्व ]— यापसो जीविकां शब्द का ]। यापसे प्राप्त जीविकां = यापस्र जीविकां [ यहाँ अलंपूर्व जीविकां शब्द का ]। गतिसमास—निक्कान्तः कीणाम्ब्याः = निक्की शाम्बः [ यहाँ स्रों सो सो साम्ब्याः = विष्कृत नहीं हुया]। निवर्शिणसिः।

जो 'प्रावकडारात्समासः' इस सूत्र में समास का अधिकार किया था वह पूरा हो गया। अब इसके आगे समास में किस पद के लिङ्ग का प्रयोग होना चाहिये, इसका आरम्भ हुआ है।

३४०-अञ्चतुरिवचतुरसुचतुरस्त्रोपु सधेन्वनड्हर्क् सामवाङ्-मनसाक्षिम्भ वदारगबोर्बच्छीवपदष्ठीवनवर्तदिवरात्रि-दिवाहर्दिवसरजसनिष्ठश्रेयसपुरुषायुषद्वायुषट्यायुषर्यं-जुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपगुनगोष्टश्वाः ।।

 $\mathbf{z} \circ \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \mid$ 

त्रविखमानानि चस्वारि सेनाङ्गानि यस्य सः≕श्रवतुरः। विगतानि चस्वारि यस्य सः≕विचतुरः। शोभनानि [ चस्वारि ] यस्य सः≕सूचतुरः।

इससे आगे ११ ग्यारह द्वन्द्व समास में निपातन किये हैं:—

स्त्रीपुंसी। धेन्यनदृही । ऋवसामे। वाङ्मनसे। [ ग्रक्षि च भू बौ च ] ग्रक्षिभू बम् । दाराश्च गावश्च = दारगवम् । उरू च श्रष्ठीवन्तौ च = ऊर्बस्ठीवम्। टिलोपी निपास्वते। पादौ चाष्ठीवन्तौ च = पदछीवम् | पादस्व गद्भावो निपास्वते । नक्तं च दिवा च = नक्तन्दिवम्। रात्रौ च दिवा च = रात्रिन्त्वम्। पूर्वपदस्य मान्तत्विम-पास्यते। ग्रहिन च दिवा च = श्रहिद्वम्। [ ननु च पर्यायवितौ क्रथमनयोईन्द्रः ? ] बीप्सायां इन्द्रो निपास्यते। श्रहन्यहृनीस्पर्थः।

एक ग्रध्ययोभाव साकत्य श्रयं में है:—सरजसमभ्यवहरित । इससे परे तत्पुरुष जानोः—निश्चितं श्रेयो = निश्शेयसम् । यहाँ से परे पष्ठी समास है:—पुरुषस्य श्रायुः - पुरुषायुषम् । इससे परे हिषु: हैं:—हे श्रायुषी समाहते =हथायुषम् । त्र्यायुषम् ।

् इससे परे द्वन्द्वः—ऋक् च यजुश्च ॥ ऋग्यजुषम् । श्रागे उक्षशब्दान्त तीन कर्मधारय समास हैं: = जातश्चासावृक्षा च = जातोक्षः । महोक्षः । वृद्धोक्षः ।

इससे परे एक श्रव्ययीभाव समास है:—शुनः समीपं =

उपशुनम् ।

इससे परे सप्तमी तत्पुरुप समास है:-गोष्ठे श्वा = गोष्ठश्व: ।

जिस-जिस समास में जो-जो निपातन किये हैं वे उसी-उसी समास में निपातन जानने चाहियें।

# ३४१-व०-चतुरोऽच्प्रकरणे त्र्युपान्यामुपसंख्यानम् ।।

ति श्रौर उपशब्द से परेजो चतुर शब्द उससे समासान्त श्रच् प्रत्यय हो । जैसे—[त्रयो वा चत्वारो वा ]= त्रिचतुराः। [चतुर्णा समीपे = ] उपचतुराः [यहाँ बहुबोही० ग्र० ४ । ४ । ७३ ।। सा० २१० ।। से डच् प्राप्त था सो इससे श्रच् का विधान किया ]।

### ३४२-द्वितीये चाऽनुपाख्ये ॥ 🕫 ६।३। ५०॥

जो प्रत्यक्ष जाना जाय सो उपाख्य श्रीर जो इससे भिन्न है सो कहिये अनुपाख्य अर्थात् अनुभय है, जहां द्वितीय [सह प्रयुक्त दो में अप्रयान को द्वितीय कहते हैं ] अनुपाख्य हो वहां सह अब्ब को आर्ये हो । सबुद्धिः [?]। सानिनः कपोतः। सपिशाचा वात्या। सराक्षसीका शाला । यहां श्रपिन ब्रादि साक्षात् नहीं होते किन्तु श्रनुमानगम्य हैं।

# ३४३-ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचन-

## बन्धुषु ॥ ग्र०६।३। वर्॥

ज्योतिष्, जनपद, रात्रि, नाभि, नामन्, गोत्र, रूप, स्थान, वर्ण, वयस्, वचन श्रीर बन्धु ये [ १२ ] उत्तरपद परे होवें तो समास को स ग्रादेश हो । समानं च तज्ज्योतिश्च≔सज्योतिः । समानं ज्योतिर्यस्मन् स=सज्योतिर्व्यवहारः । सजनपदः । सरात्रः । सनाभिः । सनामा [सर्वनामस्याने ० प्र० ६ । ४ । ६ । इससे दीर्घ । सगोत्रः । सरूपः । सस्यानः । सवर्णः । सवयाः [अत्वसन्तस्य० प्र० ६ । ४ । १४ ॥ इससे दीर्घ ] सवचनः । सवन्युः ।

#### ३४४-चरणे ब्रह्मचारिणि ॥ म०६।३। ६६॥

श्राचरण श्रर्व में ब्रह्मचारी उत्तरपद परेहो तो समान शब्द को स श्रादेण हो। समानो ब्रह्मचारी =सब्रह्मचारी । जो एक वेद पढ़ने श्रीर श्राचार्य्य के समीप व्रत को धारण करता है वह सब्रह्मचारी कहाता है।

# ३४५-इदंकिमोरीश्की ॥ ग्र०६।३।९०॥

जो दृक्, दृषा और बतुपरेहों तो इदम् और किम् गब्द को ईस् फ्रीर की फ्रादेश हों । ईदृक् । ईदृत्रः । इयान् । कीदृक् । कीदृत्रः । कियान् ।

#### ३४६-वा०--दृक्षे चेति वक्तव्यम् ।।

दृक्ष उत्तरपद के परेभी इदं और किम् शब्द को इश् और की ग्रादेश हो जावें। जैसे—ईदृक्ष:। कीदृक्ष:।

# ३४७-विष्वग्देवयोश्च टेरझ्ञ्चतावप्रत्यये ।। मृ० ६। ३। ९२।।

जो स्रप्रत्यय स्रयीत् विचप् तथा विच् प्रत्ययान्त स्रव्चिति परे हो तो विष्वग्, देव स्रौर सर्वनाम की टिको स्रद्रि स्रादेश हो।

१. [सिद्धान्तकोमुत्ती में ऐसा पाठ है। यस्य महाभाष्यादि प्राय: सभी ग्रन्थों में "मिश्रक्यवेयाश्च टेरकुञ्चतो च प्रस्पये" इस प्रकार पाठ मिसता है। सन्ववीधिनीकार ने दोनों पाठ स्वीकार कर लिखा है- "प्रप्रस्पयातिऽ- ज्वताविति"। प्रसिव्धमान: प्रस्पयोऽप्रस्पाः निकन् निक्वविद्याः "प्रज्ञ्चती न प्रस्पये प्रस्पये निकन् निक्वविद्याः प्रश्चन्ति न प्रस्पये पुराय निकन् निक्वविद्याः "प्रज्ञ्चनती न प्रस्पये" इति पाठ तु "व प्रस्पयानेऽञ्चती" इति व्याख्यम् ] ॥

विष्वगञ्चतीति = विष्वयुङ् । देवयुङ् । सर्वनाम । तद्युङ् । यद्युङ् । विष्यरदेवयोरिति किम् ? अश्वाची । अन्नत्यय इति किम् ? विष्वगञ्चनम् ।

#### ३४८-वा - - छन्दिस स्त्रियां बहुलिमिति वक्तव्यम् ।।

वेदविषयक स्त्रीलिङ्ग में विष्वग् श्रादि की टिको स्रद्रि स्रादेश बहुल करके हो । जैसे - विश्वाची च घृताची चेस्यत्र न भवति । कद्रीचीत्यत्र तुभवत्येव ।

### ३४६-समः समिः ॥ अ०६।३।९३॥

जो अप्रत्ययान्त [ व प्रत्ययान्त ] अञ्चति परे हो तो सम् के स्थान में समि आदेश हो । सम्यक् । सम्यञ्चौ । सम्यञ्च: ।

# ३५०-तिरसस्तिर्यलोपे ॥ मः ६।३।९४॥

क्रप्रस्पयान्त [ व प्रस्पयान्त ] प्रलोग रहित ग्रञ्चित उत्तरपद परे हो तो तिरस् के स्थान में निर्धि श्रादेश हो। निर्यङ्गे। तिर्ययञ्ची। तिर्ययञ्ची हित्य्यञ्ची। हिरक्षे हा हे कि स् हित्या है ग्री प्रदा । श्राद ।। इससे अकार लोग हुम्रा है ग्रीर तियदिशाभाव में श्रुत्व ]।

### ३५१-सहस्य सिधः ॥ 🕫 ६।३।९४॥

जो अप्रत्ययान्त [ व प्रत्ययान्त ] अञ्चति उत्तरपद परे हो तो सह शब्द को सिध आदेश हो । सध्युङ् सध्युङ्चौ । सध्युङ्चः ।

## ३५२-सधमादस्थयोग्छन्दसि ॥ अ०६।३।९६॥

वेदविषय में माद ग्रौर स्थ उत्तरपद परे हों तो सह के स्थान में सब्र ग्रादेश हो । सद्यमादो द्युम्न एकास्ताः । सधस्थाः ।

## ३५३-द्वचन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत् ॥ ४०६।३।९७॥

द्वि म्रन्तर् ग्रीर उपसर्गों से परे वप् शब्द के ग्रादि ग्रक्षर

के स्थान में ईत् ब्रादेश होता है। द्वयोः पाश्वयोराणो यस्मित्रगरे तद्दीपम् । ब्रन्तर्मध्ये ब्रापो यस्मिन्ग्रामे सोऽन्तरीपः श्रभिगता ब्रापोऽस्मिरसोऽभीषो ग्रामः इत्यादि ।

#### ३५४-ऊदनोर्देशे ।। म॰ ६।३।९८॥

देश प्रर्थ में अनु उपसर्ग से परे अप् शब्द के अकार को ऊकार आदेश हो। अनुषो देश:। देश इति किस् ? अन्वीपम्। [ दीर्घ उच्चारण इमलिये है कि अवग्रह करने पर भी दीर्घ रहे जैसे—अनु ऊपोऽनुष इति ]।

### ३५५-अषष्ठचतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितो-त्मुकोतिकारकरागच्छेषु ॥ 🕫 ६ । ३ । ९९ ॥

जो ब्रांचिष्, ब्रांचा, ब्रांस्था, ब्रास्थित, उत्सुक, ऊति, कारक, राग धौर छ प्रत्यय परे हों तो जो पण्ठी तृतीया विभक्ति रहित ध्रन्य शहद उसको दुक् का ब्रागमन हो। अन्या ब्रांची:= अन्यदाशी:। अन्या ब्रांचा— अन्यदाशा। अन्य ब्रांस्था, अन्यदाश्या। अन्य ब्रांच्या= अन्यदास्थित: । अन्यः व्यांच्या= अन्यदास्थित:। अन्यः कारकः = अन्यदालाकः। अन्योगाः= अन्यद्रातः। अन्यः कारकः = अन्यत्कारकः। अन्योगाः= अन्यद्रातः अन्यर्द्याः कारकः = अन्यत्वास्थितः विभ् श्रे अन्यस्य अव्याः । अन्यर्द्याः विभ्यत्वाः । अन्यर्द्यः कारकः = अन्यर्द्याः । व्यांचर्यस्य कारकः = अन्यर्द्याः । अन्यस्य अव्याः = अन्यर्द्याः । अन्यस्य अव्याः = अन्यर्द्याः । अन्यस्य अव्याः = अन्यर्द्याः । ।

१. 'श्रादे: परस्य' [ ग्र० १।१।५३ ] इससे अप् शब्द के अकार के स्थान में ईत अध्येण होता है।

श्रिपच्छी नृतीयास्य इत्येव सिद्धे निषेधानित्यत्वज्ञापनार्थाद् द्विनँञ [ग्रपच्छी, अनृतीयेति] उपादानात् कारक छे च ग्रपच्छीति निषेधो न इत्यर्थः]।।

# ३५६-अर्थे विभाषा ॥ 🕫 ६।३।१००॥

अर्थं उत्तरपद परे हो तो अन्य शब्द को दुक् का आ्रागम विकल्प करके हो । अन्योर्थः = अन्यदर्थः । पक्षे अन्यार्थः ।

# ३४७-कोः कत्तत्पुरुषेऽचि ॥ ग्र०६।३।१०१॥

जो मजादि उत्तरपद परे घौर तत्पुरुष समास हो तो कु झब्द के स्थान में कत् यादेश हो । [कृत्सितोऽजः = ] कदजः । कदस्यः । कदुष्टः । कदन्नम् । इत्यादि । तत्पुरुष इति किम् ? कूष्ट्रो राजा [ यहाँ बहुन्नीहि है ] । मचीति किम् ? कुबाह्मणः । कुपुरुषः ।

### ३५६-वा०-कद्भावे त्रावुपसंख्यानम् ।।

जो कु शब्द को कत् श्रादेश कहा है सो त्रि शब्द के परे भी होवे । कुत्सितास्त्रयः = कत्रृयः ।

## ३५६-रथवदयोश्च ॥ मृ०६।३।१०२॥

रथ भ्रौर वद उत्तरपद परे हों तो कु शब्द को कत् ग्रादेश हो । कद्रथ: । कद्वद: ।

## ३६०-तृणे च जातौ ॥ अ०६।३।१०३॥

जाति श्रर्थं में तृण उत्तरपद परे हो तो कुके स्थान में कत् श्रादेश हो । कतृणा नाम जातिः । जाताबिति किम् ? कुस्सितानि तृणानि = कुतृणानि ।

# ३६१-का पथ्यक्षयोः ॥ ग्र०६।३।१०४॥

पथिन् और अक्ष उत्तरपद परे हों तो कु शब्द को का स्रादेश हो । कुत्सित: पन्या = कापथ: । [ कुत्सितो अक्ष:, अथवा कुत्सिते अक्षिणी अस्येति = ] काक्ष: ।

#### ३६२-ईषदर्थे ।। ग्र०६।३।१०४॥

किञ्चत् अर्थ में वर्तमान कु शब्द को उत्तरपद परे हो तो का ग्रादेज हो । ईपल्लवणम् = कालवणम् । कामधुरम् । काऽम्लम् । ईपदृष्णम् = कोष्णम् ।

३६३ – विभाषा पुरुषे ।। छ० ६।३।१०६॥

पुरुष उत्तरपद परे हो तो कु शब्द को का श्रादेश विकल्प करके हो । कुत्सित: पुरुष:= कापुरुष: कुपुरुष: ।

३६४-कवं चोष्णे ।। छ० ६।३।१०७॥

उष्ण उत्तरपद परे हो तो कु बब्द को कव श्रादेश विकल्प करके हो, पक्ष में का हो । ईषदुष्णम् + कवोष्णम् । कदुष्णम् । ३६५-पथि च छन्दिसि ।। ग्र०६ । ३ । १० ॥

वेद में पश्चिम् उत्तरपद हो तो कु शब्द को कव श्रादेश हो । पक्ष में विकल्प करके का भी हो । कवपथ: । कापथ: । कृपथ: ।

३६६-पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् ॥ ॥ ०६।३।१०९॥

चन्द्र-प्रसारक्षाना जनावस्त्र-प् । अ०६। हो १९९॥ जिन शब्दों में लोप, आगम श्रीर वर्णविकार किसी सूत्र से विद्यान न किसे हों और वे बिष्ट पुरुषों ने उच्चारण किसे हैं तो सेसे ही उन शब्दों को जानना चाहिये। पृष्युद्रसम्स्य =पृषोदरम् । पृष्यु उद्घानमस्य =पृषोद्रानम् । यहां तकार का लोप है । वारिवाहकों = वलाहक:। यहां वारि शब्द को व आदेश है तथा वाहक पद के श्रादि को ल श्रादेश जानो । जीवनस्य मृती =जीमृत:। यहाँ वन शब्द का लोप है। शवानां शवनं =श्रमशानम् । शव शब्द को श्रम श्रमशानम् । शव वावन के स्थान में शान जानो । क्रव्यं व्यनस्यित = क्रखलम् [ उल्लुबलम् ] । यहाँ क्रव्यं को क [ उल्लु ] तथा ख शब्द

यह सूत्र प्रत्य सब सायुत्वकारक सूत्रों के विषयों को छोड़ के बाकी विषय में प्रवृत्त होता है ॥

खल ग्रादेश जानना चाहिये। पिशिताशः = पिशाचः। यहाँ पिशि को पि भीर ताश के स्थान में शान ग्रादेश है। बुबन्तीऽस्थां सीदन्तीति = वृसी। सद धातों से श्रीधकरण में डट् प्रत्यय ग्रीर उपपद बुवत् शब्द को वृ ग्रादेण हो जाता है। मह्यां रौतीति = मतूरः। ग्रच् प्रत्यय के पर रूधातु के टिका लोग ग्रीर मही शब्द को मय् ग्रादेण हो जाता है। इसी प्रकार ग्रीर भी ग्राव्यक से स्व ग्रादेण हो जाता है। इसी प्रकार ग्रीर भी ग्राव्यक्य, किंपत्य ग्रादि शब्दों की सिद्धि समफ्ती चाहिये।

#### ३६७-वा० — दिक्शब्देभ्य उत्तरस्य तीरशब्दस्य तारभावो वा भवति ।।

दिशावाची शब्दों से परे तीर शब्द को तार ब्रादेश विकल्प करके हो । दक्षिगतीरम् । दक्षिणतारम् । उत्तरतीरम् । उत्तरतारम् ।

#### ३६८-वाः - वाचो वादे डत्वं च लभावश्चोत्तरपदस्येन्नि प्रत्यये भवति ।।

१. यहाँ स्पष्ट विदित होता है कि स्वामीची के किसी लेखक ने जो चाहे पं० दिनेणराम रहा हो वा अन्य कोई, काश्विका का अध्यापुतरण ही किया है। जिस प्रकार काश्विका में प्रशुद्ध छप रहा है वैसा हो पाठ यहाँ रख दिया और अर्थ भी अगुद्ध कर दिया। शुद्ध पाठ इस प्रकार होना चाहिक्ट:—

बा०---वाचो वादे डस्वं बलभावश्चोत्तरपदस्नेत्रि प्रत्यये भवति ॥ महाभाष्य ॥

सर्थात् बाद उत्तरपद के परे बाक् सब्द को ड झादेश और उत्तरपद के बाद कव्द को बल आदेश होता है इब्जू प्रत्यव परे हो तो। जैसे— बाचं बदतीति [कर्मध्यण् सब्द ३।२।१॥] बाज्यादः। तत्व्यापत्यम् [झतं इज् ॥ घट ४ ।१।९४] बाह्वाहिः। सं छ।। वाद उत्तरपद के परे वाक् शब्द को ड ग्रादेश ग्रीर इज् प्रत्यय के परे उत्तर वाद शब्द को ल ग्रादेश हो जावे । वाचं वदतीति वाग्वाद: तस्यापत्यं वाड्वालिः ।

३६६-वा॰ - षष उत्वं दतृदशधासूत्तरपदादेः ष्टुत्वं च भवति ।।

षट् शब्द को उहाँ दतु, दश, और धा उत्तरपद परे हों तो और उत्तरपद के आदि को मूर्द्धन्य आदेश हो। पडदन्ता अस्य पोडन्। षट्च दश च षोडश।

३७०-चा०-धासु वा षष उत्वं भवति उत्तरपदादेश्च ष्टुत्वम् ॥ पूर्वीक्त कार्यं धा उत्तरपद में विकल्प करके हो [ष्टुत्व तो नित्य ही हो ] । षोढा । षड्या कुरु ।

३७१-वा०—दुरो दाशनाशदभध्येषूत्वं वक्तव्यमुत्तरपदादेश्च

ष्टुत्वम् ।। दुर् शब्द को उत्व हो दाश नाश दभ और ध्य ये उत्तरपद परे हों तो और उत्तरपदों के प्रादि को मुर्खन्य आदेश हो। कुच्छ्रेण दाश्यते नाथ्यते दम्यते चयःस दुष्टाशः। दूष्णाः। दूष्टमः। दुष्टं ध्यायतीति = दुष्ट्यः इत्यादि। १

ग्रागे वात्तिक इस प्रकार ग्रौर भी हैं:—

वा०-स्वरो रोहतौ छन्दसि उत्वं वक्तव्यम्।

एहि त्वं जाये स्वो रोहाव ॥ वा॰--पीवोपवसनादीनां छन्दसि लोपो वक्तव्यः॥

[ पीवस् ] पीवः उपवसनं वेषां ते पीवीपवसनाः तेषाम् । [ पसस् ] एवमेव पयोगवसनाताम् । उपयत्र सकार लोपः । वर्षामम इति । निरुक्त [ तित्रक्येनेनोच्यतेटवीं.नेति निरुक्तम् ] कास्त्रे वे शब्दा व्युत्वावन्ते तेषां पृथोदरादित्ववि ताधुवर्षिण्यवः दिनीयं श्लोकमाह् वर्षात्रम इस्यादि । इति सर्वे त्यादेत मुख्याव्यतिम् ॥ सं० ॥ वर्णागमो वर्णविषयंयश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशो । धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् ॥

[ वर्णागम, वर्णविषयंय, वर्णविकार, वर्णनाश क्रोर धातु का अपने प्रसिद्ध अर्थ से भिन्न अर्थ के साथ योग, ये पांच प्रकार का निरुक्त कहा जाता है।

# ३७२-संहितायाम् ।। ग्र॰ ६।३।११४॥

ग्रव जो कार्य कहेंगे सो संहिता के विषय में होंगे ग्रर्थात् यह श्रिधिकार सूत्र है।

३७३-कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभन्निष्ठिः,न्निष्ठिः,स्रुव-स्वस्तिकस्य ॥ ॥ ॥ ६ । ३ । ११४ ॥

विष्ट, ग्रस्ट, पञ्च, मिण, मिन्न, छिन्न, छिद्र, स्त्रुव, स्वस्तिक, इन नव शेट्सों को छोड़ के कर्ण शेट्ट उत्तरपद परे हो तो लक्षणबाची पूर्वपद को दीर्घ ग्रादेश हो सिहता विषय में । दात्रमिव कर्णावस्यः । वात्राकर्णः । विगुणाकर्णः । विश्वपत्रावि । विश्वपत्रावि विग्नम् । विश्वपत्रावि विग्नम् । विश्वपत्रावि विग्नम् । विश्वपत्रावि विग्नम् । विश्वपत्रावि । विश्वपति । विश्वपत्रावि । विश्वपत्रावि । विश्वपत्रावि । विश्वपति । विश्वपति । विश्वपत्रावि । विश्वपत्रावि । विश्वपत्रावि । विश्वपति । विश्वपति । विश्वपति । विश्वपति । विष्वपति । विश्वपति । विष्वपति ।

३७४-नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ ।। मा ६। ३।११६।

जो ये नह श्रादि धातु निवप् प्रत्ययान्त उत्तरपद परे हों

 <sup>&#</sup>x27;णह बन्धने', 'बृतु बर्त्तने', 'बृषु सेचने', 'ब्यघ ताडने', 'रुच दीप्ती', पह मर्पणे', 'तनु विस्तारे'।

<sup>(</sup>क) 'उपनह्यते' इति = उपानत् ।

तो संहिता विषय में पूर्वपद को दीघितिक हो। [निह ] —उपानत्। परीणत्। [वृति ] —नीवृत्। उपावृत्। [वृति ] —प्रावृट्। उपावृत्। व्यक्ति —प्रावृट्। उपावृत्। व्यक्ति —मर्मावित्। हृदयावित्। व्यवित्। [कि ] — मेहक् । प्रभीक्क्। [सिह] — ऋतीयट्। [ति ] —तरीतत्। कवाविति किम ? परिणहनम्।

## ३७५-वनगिय्योः संज्ञायां कोटर्राकशुलकादीनाम् ।।

म०६।३।११७॥

संज्ञा विषय में वन उत्तरपद परे हो तो कोटर ख्रादि [गणपाठ सूत्र १७४] ब्रोर पिरि परे हो तो किंगुलक ख्रादि [गणपाठ सूत्र १७४] पूर्वपदों को दीर्घ आदेश हो। कोटरावणम्। [वस्टीसमासः]। मिश्रकावणम्। सिध्रकावणम्। सारिकावणम्। कंणुलकागिरिः। श्रञ्जनागिरिः। कोटरिकणुलकादीनामिति किम्? श्रसिपत्रवनम्। कृष्णगिरिः।

#### ३७६-ग्रव्टनः संज्ञायाम् ॥ ग्र०६।३।१२४॥

ग्रष्टन् पूर्वपद को [ उत्तरपद परे हो तो ] दीर्घ ग्रादेश हो संज्ञा विषय में । ग्रष्टावकः । ग्रष्टावन्धुरः । ग्रष्टापदम् । संज्ञायामिति किम् ? ग्रष्टपुत्रः । ग्रष्टवन्धुः ।

- (ख) 'निवत्तंते' इति = नीवृत् ।
- (ग) 'प्रवर्षति' इति = प्रावृट् ।
- (घ) 'मर्माण विष्यति' इति = मर्मावित् ।
- (ङ) 'निरोचते' इति = नीहक्।
- (व) 'ऋति सहते' इति = ऋतीषट् ।
- (छ) 'परितनोति' इति = परीतत् । काशिकायान्तु "तरीतत्" इति पाठः श्रत्रापि तयैव ॥ सं० ॥

#### ३७७-छन्दिसि च ॥ ग्र० ६।३। १२६॥

वेद विषय में अष्टन् पूर्वपद को उत्तरपद परे हो तो दीर्घ श्रादेश हो। आग्नेयमध्टाकपाछं निर्वपेत्। अष्टाहिरप्या दक्षिणा। अष्टापदं सुवर्णम्।

#### ३७८-वा०-गवि च युक्ते भाषायामण्टनो दीर्घो भवतीति वक्तव्यम ।।

लौकिक प्रयोग विषय में युक्त गो शब्द उत्तरपद परे हो तो अष्टन् पूर्वपद को दीर्घ हो जावे । जैसे-- अष्टागवं शकटम् ।

### ३७६-चितेः कपि ॥ अ०६।३।१२७॥

कप् प्रत्यय परे हो तो चिति पदको दीर्घ आदेश हो। द्विचितीक:। त्रिचितीक:।

### ३८०-विश्वस्य वसुराटोः ॥ अ०६।३।१२८॥

यसु और राट् उत्तरपद परे हों तो विश्व पूर्वपद को दीर्घ ध्वादेश हो । [ विश्वं वसु यस्य = ] विश्वावसुः । [ विश्वस्मिन् राजते इति = ] विश्वाराट् ।

## ३८१-नरे संज्ञायाम् ॥ अ०६।३।१२९॥

संज्ञा विषय में जो नर उत्तरपद परे हो तो विश्व पूर्वपद को र् दीर्घ हो । विश्वानरो नाम तस्य = वैश्वानरिः पुत्रः । संज्ञायामिति किम् ? विश्वे नरा यस्य स विश्वनरः ।

## ३८२-मित्रे चर्षा।। ४०६।३।१३०॥

ऋषि त्रर्थं में मित्र उत्तरपद परे हो तो विश्व पूर्वपद को दीर्थं आदेश हो । विश्वामित्रो नाम ऋषिः । ऋषाविति किम् ? विश्वमित्रो माणवकः।

#### ३८३-सर्वस्य हे ॥ ४०८।१।१॥

सब शब्दों के दो-दो रूप होवें [ग्रयीत् सबको द्वित्व हो]। यह ग्रिधिकार सूत्र [पदस्य। ग्र० ८।१।१६।। इस सूत्र से पूर्व तक] है।

३८४-तस्य परमास्रेडितम् ।। प्र०८।१।२॥

दो भागों का जो पर रूप है [ स्रयांत् द्वित्व किये हुए शब्द का जो पर भाग है ] सो आओ डित संज्ञक हो । चौर चौर ३ । दस्यो दस्यो ३ । घातविष्यामि त्या । बन्धयिष्यामि त्या ।

३८५-अनुदात्तं च ॥ ४०६।१।३॥

[यदाम्रंडितमनुदात्तञ्च तत्] जो दित्य हो तो अनुदात्त संज्ञक भी हो।

३८६-नित्यवीप्सयोः ।। ग्र० ६।१।४॥

नित्य [ स्रवांत् सामीरुण्य ] श्रीर वीप्सा सर्थ में वर्तमान जो णव्य उसको हित्व हो । तिङ्, स्वय्य स्त्रीर कृत इनमें तो नित्य होता है। तथा मुप् में वीप्ता होती है। ज्याजुमिच्छा वीप्ता । िनत्य ]-पचित पचित । पठित पठित । जस्पित जस्पित मुश्यस्य मुश्यम् स्रज्ञति । भोजं भोजं त्रजिति । लुनीहि लुनीहीरथेवायं लुनाति । वीप्ता — मामो प्रामो रमणीय: । जनपदो जनपदो रमणीय: । पुरुषः पुरुषो निधनमुपैति ।

३८७-परेर्वर्जने ॥ अ०८।१।४॥

वर्जन [परिहार] अर्थ में जो परि हो तो उसको द्वित्व हो।

- श्राभीकृष्यमिह नित्यता । ग्राभीकृष्यं च क्रियाधमै: । यां क्रियां कत्तीं प्राधान्येनानुषरमन्करोति तक्षित्यम् ] ॥ इति काशिकायाम् ॥
- नानाभूतार्थवाचिना शब्दानां यान्यधिकरणानि वाच्यानि तेषां क्रियागुणाभ्यां युगपत्प्रयोक्तुमिच्छा वीष्ता ॥ इति काशिकायाम् ] ॥

परि परि त्रिगत्तेंक्ष्यो वृष्टो देवः । परि परि सौवीरेभ्यः । वर्जन इति किम् ? स्रोदनं परिषिञ्चति ।

# ३८८-वा०-परेर्वर्जनेऽसमासे वेति वक्तव्यम् ॥

त्रसमास¹ ग्रयात् जिस पक्ष में समास नहीं होता वहाँ विकल्प करके द्विवेचन हो । परि परि त्रिगर्त्तेभ्यो वृष्टो देव: । परित्रिगर्त्तेभ्य: ।

## ३८६-प्रसनुपोदः पादपूरणे ॥ अ०५।१।६॥

पाद पूरा करना ही म्रथं हो तो प्र सम् उप उद् इनको द्विस्य हो।प्रप्राथमग्निभंरतस्य शृष्ये।संसमिद्युवसे वृष्ण् ।उपोपमे परामृष्ण। किन्नोदुदृहर्षसे दातवाउ ।[पादपूरण इति किम्? प्रदेवे देव्या विया]।

# ३६०-उपर्यध्यधसः सामीप्ये ॥ ग्रन्त ११७॥

जपरि, अधि और अध्य इनको द्वित्व हो समीप अर्थ में । [सामीप्य दो प्रकार का होता है काल कृत तथा देशकृत ] जपय्युं परि दु:खम् [ दु:खस्योपरिस्टात् समीपे काले दु:खिमित्यर्थ: ] । जपय्युं परिग्रामम् [ग्रामस्योपरिस्टात् समीपे देशे इत्यर्ध: ] । [ प्वमेव ] अध्यिग्रामम् । प्रधोधोवनम् [बनस्याधस्तात् समीपे देशे इत्यर्थ: ] । सामीप्य इति किम् ? जपरिचन्द्रमा: ।

# ३६१-वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासंमतिकोपकुत्सनभत्संनेषु ।।

ग्रव ६ । १ । ६ ॥

 <sup>&</sup>quot;अव्ययीभाव समास का विकल्प "विभाषा" अधिकार में ( अपपरि० ) इस सूत्र से हो जाता है॥" [इस टिप्पणी में "अधिकार में" इन शब्दों की आश्वयकता नहीं क्योंकि यह अलग अलग नहीं अपि तु एक ही सूत्र है, देखें सा० सूत्र २२]॥ सं०॥

श्रमुया शािष्ट अर्थों में जो बाक्य उसका झादि जो धामन्त्रित पद उसको हिस्त हो। (असूया) और के गुणों को न सहना। (सम्मति) सस्कार (कोष) कोध (जुल्सन) मिन्दा (धरसेन) ग श्रमकारा।

( द्रसूया ) माणवक ३ माणवक ग्रभिरूपक ३ श्रभिरूपक रिक्तंते ग्राभिरूप्यम् ।

(संमति) माणवक ३ माणवक ग्रभिरूपक ३ श्रभिरूपक कोसनः खल्वसि।

( कोप ) देवजत्त ३ देवदत्त श्रविनीतक ३ श्रविनीतक संप्रति वेत्स्यसि दुष्ट !

(कुत्सन) शक्तिके ३ शक्तिके यष्टिके ३ यष्टिके रिक्ता तेशक्तिः।

( भत्संन ) चौर चौर ३ वृषल वृषल ३ घातथिष्यामि स्वा बन्धियप्यामि स्वा । वाक्यादेरिति किम् ? अन्तस्य मध्यस्य च माभूत् शोभनः खत्विस माणवक। ग्रामिन्त्रतस्येति किम् ? उदारो देवदत्तः । ग्रभुयादिष्विति किम् ? देवदत्त गामभ्याज शुक्ताम् ।

३६२-एकं बहुब्रीहिवत् ॥ 🕫 🖘 १।९॥

[ ढ़े की अनुवृत्ति है ]। द्वित्व का जो एक शब्दरूप है उसको बहुवीहि के समान कार्य्य हो [ अर्थात् द्वित्व किया हुआ एक शब्द बहुवीहिवत् हो ] के दो प्रयोजन हैं । सुब्लोप और पुंबद्भाव । [ सुब्लोप ]—

 कोप और भत्संन में इतना भेद है कि कोप में अन्त करण से दूसरे को दुःख देना चाहता है और भत्संन में ऊपर ही का तेजमात्र दिखाया जाता है। श्रिपकारणव्यभयोत्पादन भत्संनमिति काशिका ]।

ह । [ अपकारशब्दभयात्पादनं भत्संनामातं काशिका ] ॥ २. "आम्रेडितं भत्संने" अ० - । २ । ९५ ॥ इससे यहाँ आम्रेडित को प्लुत हुआ है जेप असुयादि में पूर्वपद को प्लुत हुआ है ] ॥ एकैकमक्षरं वदन्ति । [ पुँबद्भाव ]—एकैकयाऽऽहृत्या जुहोति । एकैकस्मै देहि ।

३६३-आबाधेच ॥ ग्र॰०।१।१०॥

श्राबाध नाम पीड़ा श्रर्थ में वर्त्तमान शब्द को द्वित्व हो श्रीर बहुत्रीहि के समान कार्य हो । गतगगः । नष्टनष्टः । पतितपतितः । प्रियस्य चिरगमनादिना पीडघमानः कश्चिदेव प्रयुक्त प्रयोक्ता ।

३६४-कर्मधारकवदुत्तरेषु ॥ मन्दा १।११॥

यहाँ से ग्रागे जो द्वित्व कहेंगे वहाँ कर्मधारय के तुल्य कार्य होगा । कर्मधारयवत् कहने से तीन प्रयोजन हैं । सुब्लोप, पुंचाद्भाव ग्रीर ग्रन्तोदात्त [ स्व ] ।

सुब्लोप—पटुपटुः । मृहुमृदुः । पण्डितपण्डितः । पु बद्भाव—पटुपट्वी । मृहुमृद्धी । कालककालिका । स्रन्तोदात्त [ स्व ] । पटुपटुः । पटुपट्वी ।

३६५-प्रकारे गुणवचनस्य ॥ 🕫 🕫 । १ । १२ ॥

प्रकार नाम सादृश्य अर्थ के वर्तमान [गुणवचन ] शब्द को द्वित्व हो [श्रीर वह कर्सधारयवत् समफा जाये ]। पट् पट्। पण्डित पण्डित । प्रकारयवन इति किम्? पट्देंबदत्तः । गुणवचनस्पेति किम्। श्रीनमणिवकः [यहाँ अपिन शब्द सर्वेदा गुणवचन नहीं है श्रतः द्वित्व न हुआ ]।

१. अहुत्रीहि समास में सर्वनाम में संज्ञा का [न बहुत्रीहो ॥ घ० १ । १ । २ ॥ से ] निषेध किया है सो वह निषेध यहाँ दलिय नहीं लगता कि जो मुख्य करके बहुत्रीहि हो वहीं निषेध हो यह मुख्य नहीं है [यहाँ महुत्रीहितद्भाव से बहुत्रीहि है यह बताकर महाभाष्य में प्रागे स्वर समासाल विधि होना भी इस बहुत्रीहि का विषय नहीं यह स्पष्ट कर दिया है ]।

#### ३६६-वा० - आनुपूर्व्ये द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥

[ अनुक्रम गम्यमान हो तो द्वित्व होता है ]। मुले मुले स्थूलाः। अग्रे अग्रे सुक्ष्माः। ज्येष्ठं ज्येष्ठं प्रवेशय ।

३६७-याः — स्वार्थेऽवधार्यमाणेऽनेकस्मिन् हे भवत इति वक्तव्यम् ॥

[अपने अर्थ में निश्चय किये जाने पर अनेक में द्वित्व होता है]। अस्मात् कार्यापणादिह भवद्य्यां माणं माणं देहि '। अवधार्य-सगण इति किस् ? अस्मात् कार्यापणादिह भवद्य्यां सायमेकं देहि, डो साणो देहि, त्रीन् वा सावान् देहि । अनेकिस्सन् इति किस् ? अस्मात् कार्यापणादिह भवद्य्यां सायमेकं देहि ।

### ३६८-वा०-चापले द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥

[ चापल श्रर्थ में द्वित्व होता है ]। संभ्रमेण प्रवृत्तिश्चापलम्

- स्वार्थ एतद् द्विबेचनं वीप्सायाम् । प्रत्न हि द्वावेव माणौ दीयेते त सर्वे कार्यापणसम्बन्धिमौ भाषाः तेन वीप्सा न विद्यते, इति जयादित्यः । कः पुनर्वीप्सार्थः ? अनवयवाभिष्ठानं वीष्मार्थः । धनवयवेन त्व्याणा-
  - कः पुनर्वीप्सार्थः ?श्रनवयवाभिधानं वीप्सार्थः । श्रनवयवेन द्रव्याणा-मभिधानमेष वीप्सार्थः, इति भगवत्पतञ्जलिः ॥ सं० ॥
- २. अनेकस्मित्रिति किथर्थम् । अस्मारकार्यापणिविह् भवद्भूषां मायं देष्टि । मायमेव देष्टि ॥ फि तुनः कारणं न सिव्यति । अनवववाभिधानं थीरसार्थे स्रत्युव्यतेऽव्यामिधानं चात्र गम्यते । अतद्वववयाभिधानं यो ह्यूच्यते इस्मारकार्यापणिविह् भवद्भ्यां मायं मायं देष्टीति मायं मायमसौ दरवा शेषं पृच्छति किमनेन किव्यतिमिति । यः पुनक्चत इसं कार्यापणिमह भवद्भ्यां मायं मायं देहीनि मायं मायमसौ दरवा तूर्णीमास्ते ॥

महाभाष्य अ० ५ पा० १ आ० १ ॥

[ चौंकने से हुई प्रवृत्ति को चापल कहते हैं और उसकी श्रीज्यिति मैं द्वित्व होता है ]। श्रीहरहिंबु ध्यस्व श्रीहरहिंबु ध्यस्व । नावधर्य हावेब शब्दौ प्रयोक्तस्यो । कि तर्हि याविद्धः शब्दैः सीऽर्थोऽवगम्यते तावस्तः प्रयोक्तस्याः । श्राहः ३ बुध्यस्व ३ ।

#### ३६६-वा०-अभीक्ष्ये द्वे भवत इति वक्तव्यम् ।।

[श्रमीक्ष्य श्रयीत् नित्यरूप से पुनः पुनः होना श्रयं [देखें सा० सू० ३८६, पृ० ११९ टि० १] गम्यमान हो तो द्विर्गचन होता है ]। भुक्त्वा भुक्त्वा ब्रजति । भोजं भोजं जजति ।

४००-वा०-क्रियासमभिहारे ह्रे भवत इति वन्तव्यम् ॥

[फिया के पुन: पुन: करने को फियासमभिहार कहते हैं। फिया के पुन: पुन: करने की ग्रधिकता गम्यमान हो तो द्विवचन होता है]। स भवान् जुनीहि जुनीहीस्थेवायं जुनाति।

४०१-वा०-डाचि बहुलं ह्रे भवत इति वक्तव्यम् ।।

[ डाच् प्रत्यय परे हो तो बहुल करके द्वित्व हो ]। पटपटा करोति । पटपटायते ।

४०२-वा०-पूर्वप्रथमयोरर्थाऽतिशयविवक्षायां द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥

[पूर्व ग्रीर प्रथम शब्दों को श्रर्थकी श्रधिकता कहने की इच्छामें द्वित्व होता है]।

 डाचि द्वे भवत इति वक्तव्यम् ॥ पटपटा करोति । पटपटायते ॥ प्रयस्कानुकरणडाजनत्यः द्विषंचामिष्यते । इहं न भवति । द्वितीया करोति । तृतीया करोति । तदयं केचिष्टाचि बहुतमिति पठनतीति यद्यानित्यः ॥ वृष्ट ॥ पूर्वं पूर्वं पुष्यन्ति । प्रथमं प्रथमं प्रचयन्ते [स्रतिशयिकोऽपि दृश्यते स्रतिशयिक प्रत्यय भी देखा जाता है । पूर्वतरं युष्यन्ति । प्रथमतरं पच्यन्ते ।

# ४०३-वा०-डतरडतमयोः समसंप्रधारणयोः स्त्रीनिगदे भावे

#### द्वे भवत इति वक्तव्यम् ।।

[तुल्यता के निश्चय करने में डतरडतमान्त शब्दों को द्वित्व हो यदि उनके भाव को स्त्रीलिङ्ग में कहना हो तो ]।

जभाविमावाढणे । कतरा कतरा अनयोराढणता । सर्व इमे आढणः । कतमा कतमा एपामाढणता । इतरङतमाभ्यानमयत्रापि हि दृष्यते । उभाविमावाढणे । कोदृशी कीदृशी अनयोराढणता । तथा स्त्रीनिगदाद् भावादस्यत्रापि हि दृश्यते उभाविमावाढणे । कतरः कतरोऽनयोविभव इति ।

# ४०४-वा०-कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे भवत इति वक्तव्यम्<sup>२</sup>।।

समासवच्च बहुलम् । यदा न समासवत् प्रथमैकवचनं तदा पूर्वीपदस्य । किम्मेव्यतिहार प्रयोत् िष्ठयावितिमय प्रथं में सर्वानाम को दित्व होता है। श्रीर वह बहुतता में समासवध्द्राव होता है। जब वह समासवत् नहीं होता तब अपने प्रथमैकवचनता होती है श्रयांत् सुप् को सु होता है ]।

- १. [डतरडतमयोः समक्षप्रधारणायां स्त्रीनिगदे भावे । ऐसा महाभाष्य में पाठ] ॥ २. महाभाष्य में यह वात्तिक इस प्रकार हैं:—
  - "कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नः समासवच्च बहुलं यदा न समासवत्प्रथमें-

कवचनं तदा पूर्वपदस्य ॥ ११ ॥" सिद्धान्तकौमुदी में इस प्रकार व्याख्यान है:—

"कर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो हे बाच्चे समासवच्य बहुलम् ॥ बहुलग्रहणादन्य परयोनं समासवत् । इतराब्वदस्य तु नित्यम् ॥ श्रे असमासवद्राव पृत्रंपदस्य सुपः सुवंक्तव्यः ॥ सं०॥ ग्रन्यसन्यमिमे ब्राह्मणा भोजयन्ति । श्रन्योन्यमिमे ब्राह्मणा भोजयन्ति । श्रन्योन्यस्येमे ब्राह्मणा भोजयन्ति । इतरेतरान् भोजयन्ति । ४०५-वा०-स्त्रीनपु सकयोरुत्तरपदस्य वाम्भावो वक्तस्यः ।।

[ ग्रौर स्त्रीलिङ्ग ग्रौर नपुंसकलिङ्ग में उत्तरपद की विभक्ति

को विकल्प से ग्राम् भाव होता है ]।

श्रन्योन्यामिमे बाह्मण्यो भोजयतः । श्रन्योन्यम्भोजयतः । इतरेतराम्भोजयतः । इतरेतरम्भोजयतः । श्रन्योन्यामिमे बाह्मणकुले भोजयतः । [ श्रन्योऽन्यम्भोजयतः ] । इतरेतरामिमे बाह्मणकुले भोजयतः । [ इतरेतरम्भोजयतः ] ।

#### ४०६-द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभि-व्यक्तिषु ।। क्वन्दार । ११॥ १

द्वन्द्व यहाँ द्वि शब्द को द्वित्य तथा पूर्वपद को अम् भाव और उत्तरपद को अकार ग्रादेश निपातन किया है रहस्य, मर्यादावचन, ब्युत्कमण, यज्ञपात्रप्रयोग और अभिव्यक्ति इन अयों में। विश्वीत् रहस्यादि अयों में द्वि शब्द को द्वित्वादि करके द्वन्द्व शब्द निपातन किया है ]

( रहस्य ) द्वन्द्वं मन्त्रयते, द्वन्द्वं मिथुनायते ।

( मर्यादावचन ) श्राचतुरं हीमे पश्चो द्वन्द्वं मिथुनायन्ते । माता प्रत्रेण मिथुनं गच्छति । पीत्रेण तत्पुत्रेणापीति ।

(ब्युत्क्रमण) द्वन्द्वं ब्युत्कान्ताः । द्विवर्गसम्बन्धात्पृथग-बस्थिता इत्यर्थाः।

महाभाष्य में यहाँ तीन वात्तिक पढ़े हैं वे देख लेने चाहिये ।। सं० ।।
 राजा श्रीर मुख्यसभासद् एकान्त में विचार श्रीर विवाहित स्त्रीपुष्प

ऋतुकाल में समागम करें। ३. मिथुनीयन्ति ॥ सं० ॥ ४. पौत्रेणपीति पाठान्तरम् ॥ सं० ॥

(यज्ञपात्रप्रयोग) द्वन्द्वं यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः

श्रासादयतीत्यर्थः ]।

्वितिस्थाति । इन्हें नारदपर्वती । इन्हें संकर्षणवासुदेवी । इतिस्थाति । इन्हें नारदपर्वती । इन्हें संकर्षणवासुदेवी । इतिस्थाति । इन्होंनि सहते इत्यादि ] ।

-:0:-

## वमुकालाङ्कभूवर्षे भाद्रमास्यसिते दले। द्वादश्यां रविवारेऽयं सामासिकः पूर्णोऽनघाः ॥

[सज्जनो ! विक्रम संवत् १९३८ भाद्रकृष्णा द्वादशी रविवार को यह सामासिक ग्रन्थ सम्पूर्ण हुमा ]।।

-\*--

इति श्रीमत्परित्राजकाचार्येण श्रीयुत्पतिवरमहाविद्वाद्भः श्रीवरजानन्दसरस्वतीस्वामिभः सुशिक्षितेन दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मितः पाणिनीयव्याक्ष्या सुपूषितः सामाप्ति हेऽयं ग्रन्थः पूर्तिसम्ममत्।।

#### परोपकारिणी सभा द्वारा सद्यःप्रकाशित ग्रन्थ

वैदिक संध्या मीमांसा १२/- ग्रायंसमाज ग्रीर शोध आर्यसमाज की मान्यताएं ६/- ऋषि दयानन्द की वेदभाष्यशैली २०/-प्राणायाम चिकित्सा २०/- वेद और कर्मकांडीय विनियोग ३१/-ग्रयवंवेद समस्याएं और समाधान३४।-प्राचीन भारतीय इतिहास =/- वेद और विदेशी विद्वान ३५/-के स्रोत दयानन्द सुक्ति-सुमन २५/- यजुर्वेद भाष्य विवरणम् 24/-दयानन्द सुक्ति-मुक्तावली १५/- श्री भवानीदयाल संन्यासी २५/-२५/- वैदिककोषः (निषण्ट) वेदार्थ विमर्शः चारों वेद संहिताएं ३२०/-ऋग्वेद भाष्य(१२ खण्ड) ७५०/- यजुर्वेद भाष्य (४ खण्ड) ३००/-यजुर्वेद भाषाभाष्य (२ खण्ड) १००/-ऋग्वेद भाषाभाष्य (१२ खण्ड) 25% ४०/- संस्कारविधि १५/-सत्यार्थप्रकाश ऋ खेदादिभाष्यभूमिका २०/- वेदांगप्रकाश (१३ भाग) १७०/-दयानन्द ग्रंथमाला(२खण्ड)१२०/- नवजागरण के प्रोधा म. दयानन्द६०/

> म. दयानन्द निर्वाण श्रति स्पृति ग्रंथ १००/-महर्षि दयानन्द का जीवन चरित (अंग्रेजी) २००/-

> > प्राप्ति-स्थल

वैदिक पुरतकालय

दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर

# शिक्षा व ट्याकरणग्रंथ

# वर्णोच्चारणशिक्षा क्षः सन्धिविषय **%** नामिक \* कारकीय \* सामासिक 🗱 स्त्रैणताद्वित अध्ययार्थ अध्यातिक % सौवर **\* पारिभाषिक** # धातुपाठ % गणपाठ अः उणादिकोष **%** निघण्ट # संस्कृतवाक्यप्रवोध 🗱 व्यवहारभानु # निरुक्त मुल अः ग्रष्टाध्यायी मुल अध्याद्यायीभाष्य

प्राप्ति-स्थान— वैदिक पुरुतकालय, अजमेर स्थानन्द आश्रम, नेसरगंज, प्रजमेर—३०५००१

# आर्यसमाज के नियम

- १—सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है।
- २ ईश्वर सिच्चितानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, श्रजन्मा, श्रनन्त, निर्विकार, श्रनादि, श्रनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, श्रजर, श्रमर, श्रभय, निरय, पवित्र श्रोर मुख्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है।
- ३ वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आयों का परमधर्म है।

. .

- ४ सत्य के ग्रहण करने ग्रौर ग्रसत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहनाचाहिये।
- ५—सब काम धर्मानुसार म्रथीत् सत्य म्रीर ग्रसत्य को विचार करके करने चाहिये।
- ६—संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, श्रात्मिक श्रोर सामाजिक उन्नति करना ।
- ७ सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्त्तना चाहिये ।
- द—श्रविद्या का नाश ग्रौर विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।
- ९—प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समम्मनी चाहिये।
- १०—सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये ख्रीर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।